प्रकाशक छगनमल वाकलीवाल, मालिक जैनग्रन्थरलाकर कार्यालय. हीराबाग, पो. गिरगांव—बम्बई।



मुद्रक विनायक बाळकृष्ण प्रांजपे, नेटिव ओपिनियन प्रेस, गिरगांव, बम्बई नं० ४

#### निवेदन।

चरचाशतक बहुत ही उपयोगी ग्रन्थ है । जैन समाजमें इसका खूब प्रचार है। सूत्र ग्रन्थोंके समान इसमें थोड़ेमें बहुत विषय कहे गये हैं। इस ग्रन्थको अच्छी तरह पढ़नेसे जैन शास्त्रोंमें अच्छी गित हो जाती है। भाषामें इसकी कई टीकायें हैं, परन्तु उनमें एक तो बहुतसी बृदियां. हैं और दूसरे उनकी रचना वर्तमान पद्धतिके अनुसार नहीं है इसिछए आज कलके लोग उनसे पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सकते। इसिछए मैंने यह नवीन प्रयत्न किया है। आशा है कि उसे पाठक पसन्द करेंगे और इसका स्वाध्याय करके मेरे परिश्रमको सफल करेंगे।

ग्रन्थके मूलपाठके संशोधनमें बहुत सावधानी ख़िली गई है और ग्रन्थकर्त्ताकी मूलभाषाको ज्योंकी त्यों रखनेकी चेष्टा की गई है।

लगभग ४० पद्योंकी टीकाका संशोधन जैनसमाजके एक सुप्रसिद्ध विद्वानके द्वारा कराया गया है और शेषका पंडित वंशीधरजी शास्त्रीसे। गढ़ाकोटा निवासी श्रीयुत पं॰ दरयावसिंहजी सोधियाने भी एक बार इस टीकाको आद्योपान्त देखनेकी और संशोधन करनेकी कृपा दिखलाई है। उक्त तीनों ही विद्वानोंकी कृपासे में समझता हूं इस टीकामें बहुत ही कम भूलें रही होंगीं और इसलिए मैं उक्त तीनों महानुभावोंका हृदयसे आभार मानता हूँ।

हीराचाग, वम्बई, ता. ७-४-१९१३

नाथूराम प्रेमी।

# विषय-सूची

| पृष्ठ स                             | ख्या       | - पृष्ठ स                            | रचा  |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|------|
| १ मंगलाचरण                          | 9          | २२ पाप प्रकृतियोंके नाम              | 29   |
| २ अलोक और लोकका स्वह्मप             | 6          | २३ पुण्य प्रकृतिचेंकि नाम            | *2   |
| ३ तीन लोकका स्वरूप                  | 90         | २४ जिनमतकी श्रद्धा                   | ४३   |
| 🕶 तीनों लोकोंका घनफल                | 90         | २५ कुलकोड्                           | Å.K  |
| ५ अघोलोकका घनफल                     | 96         | २६ अंकगणनाके ग्यारह भेद              | 24   |
| ६ उर्द्रुलोकका घनफल                 | 95         | २७ नेरहेंवं गुणस्थानमें सात त्रिभंगी | े ४७ |
| ७ तीन सो तेतालीसराजूकाव्योरा        | २०         | २८ बन्ध दशक                          | 46   |
| ८ वातवलयोंका परिमाण                 | 29         | २९ तीन लोकके अरुत्रिम चैत्यालय       | 185  |
| ९ तीन लोकके पटलेंका वर्णन           | २३         | ३० तीन कम नो कोटि मुनि               | ų, o |
| ०० छहें। संहननवाले जीव मरका         | τ          | ३१ अढाई द्वीपका ज्योतिपमंडल          | 49   |
| कहां कहां उत्पन्न होते हैं !        | 52         | ३२ आयुकर्मवन्धके ने। भेद             | 47   |
| ११ छह कालों और चौदह गु <sup>0</sup> | η-         | ३३ सत्तावन जीवसमास                   | 43   |
| स्थानेंमिं केोन कीन संहन            | <b>ा</b> न | ३४ अद्वानवे जीवसमास                  | 48   |
| होते हैं                            | २६         | ३५ प्रमादोंके भेद                    | 48   |
| १२ तीर्थेकरोंका अन्तराल, समय        | २७         | ३६ ज्योतिप मंडलकी चौड़ाई             | 40   |
| १३ कर्मीकी १४८ प्रसतियां के         | ोन         | ३७ गुणस्थानीका गमनागमन               | 46   |
| कोन गुणस्थानोमिं क्षय होती है       |            | ३८ तीर्थकरोंके शरीरका वर्ण           | Ę٥   |
| १४ मानुपोत्तर पर्वतका परिमाणं       | ₹9         | ३९ मंगलाचरण                          | ६१   |
| १५ देवदेवी संभीग                    | 37         | ४० चीद्हमार्गणामे प्रह्मपणा          | દ્ 3 |
| १६ एक सो उनहत्तर प्रधान पुर         |            | ४१ वारह प्रसिद्ध पुरुप               | Éz   |
| १७ एकसौ अड़तालीस कर्मप्रश्र         |            |                                      | Ęų   |
| ५८ भव-क्षेत्र-पुद्रल-जीवविपाकी      |            | ४३ अधोलोकके चैत्यालय                 | ६७   |
| <b>प्रकृतियां</b>                   | 34         |                                      | ६८   |
| १९ सर्वधाती और देशघाती प            | ० ३७       | ४५ ऊर्दुलोकके चैत्यालय               | ६९   |
|                                     |            | ४६ सोधर्म इन्द्रकी सेना              | 90   |
| २१ वन्ध, उदय और सत्ता               | . A.       | ४७ इन्द्रियोंके विपयकी सीमा          | ७१   |

|     | पृष्ठ संख्या                     |            | पृष्ठ संख्या                           |     |  |
|-----|----------------------------------|------------|----------------------------------------|-----|--|
| ۲۷  | संमुद्र्यातके समय योग            | 60         | ६८ पंचपरावर्तनका स्वरूप                | 990 |  |
| 86  | मिथ्यातीकी मुक्ति न हो           | ७५         | ६९ पांच लब्धियां                       | 998 |  |
| 40  | आठ कर्मीके आठ द्रशन्त            | ७ ६        | ७० नन्दीश्वर द्वीप <i>'</i>            | 995 |  |
| 49  | गुणस्थानेमिं सत्तावन आस्रव       | 96         | ७१ मेरुका वर्णन                        | 990 |  |
| ५२  | गुणस्थानोंमें १२० प्रकृतियोंव    | FI         | ७२ मेरुपर्वतका पूर्व पश्चिमविस्तार ११८ |     |  |
|     | चन्ध                             | 60         | ७३ चोदह गुणस्थानोंमें मरकर             |     |  |
| 43  | गुणस्थानोंमें १२२ प्रकृतियों     | कृा        | जीव कहां कहां जाता है                  | 970 |  |
|     | उद्प                             | 68         | ७४ नववें गुणस्थानमें ३६ प्ररु-         |     |  |
| ५४  | गुणस्थानोंमें १२२ प्रकृतियों     | की         | तियोंका क्षय                           | 985 |  |
|     | उ <b>दीरणा</b>                   | 60         | ७५ जिनवाणीकी संख्या                    | 923 |  |
| 44  | गुणस्थानोंमें प्रकृतियोंकी सत्त  | 166        | ७६ चौदह गुणस्थानोंमें कर्मीका-         |     |  |
|     | अन्तर्मुहूर्तके जन्ममरणोंकी      |            | आस्रव                                  | 952 |  |
| Ì   | गिनती                            | 50         | ७७ चौदह गुणस्थानोंमें चारों            |     |  |
| 40  | घाति कर्मेकाि परुतियां           | 59         | आयुओंका बंध और उदय                     | 924 |  |
| 40  | मोहनीय कर्मकी प्रकृतियां         | 4,2        | ७८ आठ स्थानोंमें निगोद नहीं,           |     |  |
| 49  | अघाति कर्मीकी प्ररुतियां         | <b>٤</b> 3 | चार स्थानोंमें सासादन जीव              |     |  |
| Ęo  | नामकर्मकी प्ररुतियां             | 94         | नहीं जाते, आदि कथन                     | १२६ |  |
| ŧ١  | जम्बृद्वीपके पूर्वपश्चिमका वर्णन | 150        | ७९ सात नरकों और सोलह                   |     |  |
| દ્ર | जम्बूद्वीपके दक्षिण उत्तरका      |            | स्वर्गीसे आवागमन                       | 926 |  |
|     | वर्णन                            | 12         | ८० कपायेंकि दृष्टान्त और उनवे          | 5   |  |
| ξą  | अधोलोकके श्रेणीबद्ध बिलोंव       | वी         | फल                                     | 975 |  |
|     | संख्या                           | 909        | ८१ चीदह गुणस्थानोंमें चीतीस            |     |  |
| EX  | ऊर्दुलोकके श्रेणीबद्घ घिमान      | 907        | भावोंकी न्युन्छित्ति                   | 932 |  |
| 44  | लवणोद्धिके १००८ कल-              |            | ८२ बारह गुणस्थानोंमें उन्हीस           |     |  |
| •   | शोंका वर्णन                      | 903        | भाव                                    | 933 |  |
| ĘĘ  | त्रेसठ इंद्रकविमान               | 808        | ८३ चीदह गुणस्थानींमे ञेपन              |     |  |
| 50  | १२० प्ररुतियांका बंध और          |            | भाव                                    | 934 |  |
|     | उद्य                             | 904        | ८४ चारों गतियोंमें आस्नवद्वार          | १३६ |  |

पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या ८९ चारों गतियोंमें कीन कीन ८५ चारों गतियोंमें त्रेपन भाव जार कितनी कितनी प्रकृति-८६ सहें हेस्यावासोंके मिथ्यात-योंका यंब होता है ! गुणस्थानमें कीन कीन कर्मी-< तमस्त जीवोंकी उत्कृष्ट आयु १४३. का बन्ध होता है। 935 ९१ नक्षत्रोंके तारे और अफ़्तिम ८७ चौराती हास योनियाँ चेत्यालय JAK. ८८ वे जेसठ कमंत्ररुतियां कि ९२ जिनदाणीके सात मंग 984. जिनका नाश होनेपर केवल-< ३ सर्वज़के ज्ञानकी महिमा < ॰ कदिका अन्तिम कथन ज्ञान होता है

#### पद्योंकी अकारादि क्रमसे सूची।

| •                               |            |                             |      |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| अचल अनादि अनंत॰                 | ۲          | औदारिक दोच आहारक•           | 325  |
| अनेनानुर्वेदी औं अप्रत्याख्यानी | ९२         | केवल दूरस न्यान॰            | ३७   |
| आचारज स्वसाय •                  | ષ          | ग्यानावरनी पांच०            | 3×   |
| आउ अंस पेंसठ सो इकसठ०           | ५२         | ग्वार अंक पद् एक ॰          | *4   |
| इक्यादन थान जान०                | 48         | याति सैतालीस दुक्तः         | 20   |
| इक्सो सतेरं एक एकसँ।            | <b>6</b> 0 | चरचा मुतर्से भर्ने०         | 989  |
| इक्तो सतरे इक्तो ग्यारे०        | cy         | चौतिस वित्तस तेतिस०         | 934. |
| इकसो सतरे इकसी ग्यारे॰          | ೭೮         | चौदीसों जिनरायपाय॰          | 3.3  |
| इन्द्रतेन सात हाथी॰             | ٥e         | चासिं हात असुर०             | ६७.  |
| इन्द्र फर्निंद नरिंद            | 3          | <b>डहीं</b> तीसरे जाहिं•    | 52   |
| उपतम चोर्धे ग्योरे॰             | 974        | छियालीस चालीस॰              | २०   |
| क्तलर्में छेक वंतनाल॰           | 94         | जय सरदम्य अलोकः             | ٩.   |
| कर्घ तिरेत्तर परल कहे॰          | 903        | जीव करम मिलि बंध०           | 40   |
| एक तीन पन सातः                  | . २३       | जीव समास परजापत०            | ६३   |
| एक चन्द इक सूर्य अठासी०         | 49         | जीव हैं अनंत-एक •           | 980  |
| एक तमेमाहिं०                    | ७५         | जंबुदीप दोय स्वनांबुधिमें • | ६५   |
| एकतो तिरेत्तठ किरोर०            | 198        | जंबूद्वीप एक लास॰           | 50   |
|                                 |            |                             |      |

| •                        | पृष्ठ संख्या |                          | पृष्ठ संख्या |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| जेन्द्वीप दिच्छन उत्तरः  | 17           | पंचमेरके असी॰            | Ęc           |
| तन वंधन संघात वर्णं      | १५           | मत्यासाना चारि ओ॰        | 122          |
| नहें बातवले मेंहि॰       | ২ গ          | मथम दुतिय अरु तृतिय०     | 35           |
| तिहूं काल पट द्रच॰       | ¥3           | मथम बत्तीस दुर्जे॰       | 45           |
| नीन सी तेताल राजू॰       | 93           | फरस चारिसे धनुप॰         | 69           |
| नोनी लोक नीनी॰           | 99           | चन्दें। नेमि जिनंद्०     | ?            |
| थावरतें सेनी होय॰        | 992          | यन्दीं आठ किरोर्०        | ષ્           |
| द्वं सेत काल भाव •       | 985          | वन्दीं पारसनाथ॰          | Ęr.          |
| देव गति आव आनुपूरवी•     | 904          | वंध एकसो चीस॰            | ٧o           |
| देवपे परघो है॰           | ७६           | भाव परावर्तन अनंत•       | 990          |
| दोय सुरगर्में कायभोग है। | ३२           | भाव परावर्तन अनंत०       | 993          |
| नमहुं नाम अरहंत•         | ६२           | भूजल पावक वायु •         | ५३           |
| नर्क पस्गति आनुपूरवी     | 989          | भूजल पावक पोन०           | 50           |
| नरक आव पहलें धंधे०       | 9 24         | भृमि नीर आग पीन केवली०   | १२६          |
| पचपन अरु पचास०           | 66           | मति स्नुत औधि मनपरजै॰    | . 5.9        |
| पचास तीस दस नो किरोर     | , २७         | मन्यलोक इक बहा॰          | 95           |
| पहलें पांचीं मिथ्यात•    | १२४          | मनुपोत्तर पर्वत चौराई॰   | ३१           |
| पहें निथ्या अभव्य•       | १३२          | मिथ्या मारग च्यारि०      | 46           |
| पहले समेमें कर दंड०      | <b>6</b> 0   | मिस्र सीन संजोग •        | 920          |
| पहले सो अड्नाल०          |              | मेर एक लास जड़•          | 990          |
| पहुपदंत प्रभु चंद्०      | - 1          | मेर गोल जड्तलें•         | 996          |
| पांच किरोर तिरावने लास   |              | मृदु भूमि चारे सर भू०    | 325          |
| 'पाहनकी रेस थंम पाथरकी०  |              | लोकईस तनुवात सीस•        | ષ            |
| पूरव पिच्छम सात •        | 90           | लोनोदधि बीच चारि॰        | 903          |
| 'पूरव पच्छमतर्ले सात•    | 90           | वर्णादिक च्यार सोलै नाई० | 3 <          |
| पूरव पिच्छम तलें सात •   | 96           | यरनादिक घीस संस्थान॰     | 34           |
| पृथ्वीकाय बीस दोय॰       |              | विकथारूप प्चीस और०       | 4 ६          |
| र्येतालीस लासको है•      | 308          | विकलत्रे स्च्छम साधारन०  | 935          |
|                          |              |                          |              |

|                       | पृष्ठ संख्या |                       | पृष्ठ संख्या |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| वैक्रियक दोय विना०    | 935          | सात प्ररुतिको घात •   | २९           |
| वंदों नेमि जिनेंद्०   | ६१           | सात लास पृथ्वीकाय०    | 980          |
| पट पांच तीनि एक पट०   | 988          | सात सतक अरु नवे॰      | <i>ખુ</i> છ  |
| साततें निकसि पसु॰     | 976          | साता औं असाता दोइ०    | ₹ 3-         |
| सात आसरव द्वार०       | 40           | सासती सुभाव पंचभाव०   | . 930        |
| सात किरोर वहत्तर लाख॰ | *5           | सुर नर पसु आव॰        | *2           |
| सात नर्क भूमि उनचास॰  | 909          | सोलहसे चेंातीस किरोर॰ | 973          |



श्रीवीतरागाय नमः। स्व० कविवर द्यानतरायजी कृत

### चरचा शतक।

#### सुगमटीका सहित ।

मंगलाचरण । पंचपरमेष्ठीकी स्तृति, छप्पय ।

जय सरवग्य अलोंक लोक इक उडुवत देखें। हस्तामल ज्यों हाथलीक ज्यों, सरव विसेखें॥ छहों दरव गुन परज, काल त्रय वर्तमान सम। दर्पण जेम प्रकास, नास मल कर्म महातम॥ परमेष्ठी पांचों विघनहर,

मंगलकारी लोकमें। मन वचन काय सिर लाय भुवि, आनँदसीं द्यों घोक में।। १॥

अर्थ-वे सर्वज्ञ भगवान् जयवंत हों, जो कि लोक सहित अलोकको आकाशके एक तारेके समान, हथेलीपर रक्खे हुए एक आँवलेके समान और हाथकी रेखाओं के समान परा पूरा देखते हैं; जीवादि छेहों द्रच्यों के भूत भविष्यत् वर्तमानकाल सम्बन्धी अनन्तानन्त गुणों और अनन्तानन्त पर्यायों को वर्तमानकी नाई अपने ज्ञानमें इस प्रकारसे प्रकाशित करते हैं, जिस तरह दर्पण (आरसी) में सब घट-पटादि पदार्थ एक साथ प्रकाशित होते हैं और जिन्हों ने मलक्षप महातम अर्थात् कर्मों का महान अन्धकार अथवा माहात्म्य नष्ट कर दिया हैं। इस लोकमें अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु ये पांचों परेमेष्ठी विझों के हरण करनेवाले तथा मंगलके करनेवाले हैं। इसलिये उन्हें मन वचन कायसे पृथ्वीपर मस्तक लगाकर आनन्दपूर्वक घोक देता हूं अर्थात् प्रणाम करता हूं।

इस छप्यके पहले चार चरणोंमें सर्वज्ञ देवकी प्रशंसा की गई है और शेप दोमें समुचयरूप पांची परमेष्टीकी नमस्कार किया गया है।

श्रीनेमिनाथजीकी स्तुति।

## बंदों नेमि जिनंद चंद, सबकों सुखदाई। बल नारायणवंदि, मुकुटमणि सोभा पाई।

<sup>9</sup> जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । ? 'दर्पण जेम प्रकास नास मल कर्म महातम ' का अर्थ इस तरहसे भी होता है कि, जिस तरह द्पिणके ऊपरका मल निकल जानेसे उसमें सब पदार्थ झलकते हैं उसी प्रकारसे कर्म 'मलके नाश हो जानेका ही यह माहात्म्य है कि, सर्वज्ञके ज्ञानमें छहों द्रव्य झलकते हैं। 3 परमपदमें जो तिष्ठें, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं।

#### च्यंतर इंद्र बतीस, भवन चालीसों आवें। रिव सिस चकी सिंह, सुरग चौवीसों ध्यावें।। सब देवनकें सिरदेवजिन, सुगुरुनिक गुरुराय हो। इजे दयाल मम हालपे, गुण अनंत समुदाय हो \*२

\* चरचाशतकपर हरजीमहराय पानीपतिनवासीकी जो टब्बाइप टीका है, उसमें दूसरे छप्पयके आगे यह एक छप्पय और भी मिलता है, परन्तु एक तो मूल पुस्तकोंमें यह कहीं मिलता नहीं है, दूसरे इसके न केवल अन्तके दें। चरण ही दूसरे छप्पय के समान हैं, किन्तु भाव भी प्रायः एकसा है। इस लिये हमारी समझमें यह प्रक्षिप्त है। अनुमानं होता है कि, कविने पहले इसे बनाया होगा, और पीछे संशोधनके समय पसन्द न आनेसे अपनी प्रतिपरसे इसको काटकर उसके स्थानमें दूसरा लिख दिया होगा। पीछे नकल करनेवालोंने करा हुआ समझ कर दोनोंको लिख लिया होगा। उस छप्पयको हम यहां अर्थ-सिहत लिख देते हैं:—

इंद्र फिनंद निरंद, पूजि निम भिक्त बढ़ावें। बिल नारायण मुकटबंदि, पद सोभा पार्थे॥ विन जान जिय भमें, जानि छिन सुरग बसावे। ध्यान आन रिधिवान, अमरपद आप लहावे॥ सब देवनके सिरदेव जिन, सुगुरुनिके गुरुराय हो। हुजे दयाल मम हाल पै, गुन अनंत समुदाय हो॥

अर्थ-हे नेमिनाथ भगवन् ! आपको इंद्र, धरणेन्द्र और नरेन्द्र पूज करके तथा नमस्कार करके अपनी भक्तिको बढ़ाते हैं, और बळभद्र तथा रुष्ण नारा- यणके मुकुट आपके चरणोंकी वन्दना करके शोभा पाते हैं । आपको जाने विना यह जीव इस जन्ममरणरूप संसारमें भ्रमण करता रहता है, जानकरके वा श्रद्धान करके क्षणभरमें स्वर्ग पहुंच सकता है, और ध्यान करके इन्द्र चक्रवर्ती आदिको . ऋद्वियां प्राप्त करके आप स्वयं अमरपद वा मोक्षपदको प्राप्त होता है । आप सच देनेंकि सिरताज देव हैं, सुगुरुओंके महान गुरु हैं और अनंत गुणोंके समुदाय हैं। मेरे हालपर दयाल हुजिये अर्थात् मुझे दुर्खी देखकर दया कीजिये।

अर्थ-में उन वीसवें तीर्थंकर श्रीनेमिनाथ भगवानको नमस्कार करता हूं, जो चन्द्रमाके समान सब जीवींको सुखके देनेवाले हैं, और जिनकी वन्दना करके वलमंद्र और श्रीकुष्णेनारायणके मुकुटोंमें लगी हुई मणियोंने अतिशय शोभा पाई है अर्थात् जिस समय वलनारायण नमस्कार करनेके लिये अपना मस्तक नवाते थे, उस समय उनके मुकुटोंके रत्न भगवानके चरणोंके नखोंकी कांतिसे और भी अधिक चमकने लगते थे, जिनका व्यंतर देवोंके वैत्तीस, भवनवासियोंके चौंलीस, ज्योतिष्कोंके दो सूर्य चन्द्र, मनु-ष्योंका एक चक्रवर्ती, पशुओंका एक सिंह और कल्पस्वर्गीके. चौवीस इस प्रकार सब मिलाकर सौ इन्द्र ध्यान करते हैं, और इसिलये हे जिनदेव आप सब देवोंके सिरदेव अर्थात शिरोमणि देव हैं, गणधरादि सुगुरुओंके गुरुराज हैं, और अनन्तानन्त गुणोंके समूहरूप हैं। आप मेरे हालपर अर्थात संसार अमणकी दुर्दशापर दयाछ हु जिये - गुझे कृपाकरके. इस दुःखसे छुड़ा दीजिये।

१ नववें पद्म नामक बलभद्ग । २ नववें नारायण । ३ व्यन्तर आठ प्रकारके हें और उनके प्रत्येक मेदमें दो दो इन्द्र तथा दो दो प्रतीन्द्र हें. इस तरह बत्तीस व्यन्तरेन्द्र । ४ मवनवासी दश प्रकारके हें और प्रत्येकमें दो दो इन्द्र तथा प्रतीन्द्र हें । ५ सूर्य प्रतीन्द्र हे और चन्द्र इन्द्र हे । ६ पिहिले चार- स्वर्गीमें चार इन्द्र और चार प्रतीन्द्र=८, पांचवें छट्टेमें १ इन्द्र, १ प्रतीन्द्र=२, सातवें आठवेंमें १ इन्द्र, १ प्रतीन्द्र=२, नवेंबेसे बारवें तकमें २ इन्द्र, २ प्रतीन्द्र=४, तेरहवेंसे सोलहवें तकमें ४ इन्द्र ४ प्रतीन्द्र=८, इस तरह १६ स्वर्गीमें २४ इन्द्र हें।

अकृतिम चैत्यालयोंकी प्रतिमाओंकी स्तुति।
चन्दौं आठ किरोर, लाख छप्पन सत्तानौ।
सहस च्यारि सौ असी, एक जिनमंदिर जानौ॥
नव सै पचिस कोरि, लाख त्रेपन सत्ताइस।
बंदौं प्रतिमा सर्व, नौ सौ अड़तालिस।।
व्यंतर जोतिक अगणित सकल,
चैत्यालय प्रतिमा नमों।
आनंदकार दुखहार सब,
ऐरि नहीं भववन भमों॥ ३॥

अर्थ-में तीनों लोकोंक आठ करोड, छप्पन लाख, सत्तावन हजार, चारसा इक्यासी ८५६५७४८१ अकृत्रिम जिन मंदिरोंकी वन्दना करता हूं और फिर उन जिन मन्दि-रोंमें की नौ सौ पचीस करोड त्रेपन लाख सत्ताइस हजार नौ सौ अडतालीस ९२५५३२७९४८ प्रतिमाओंकी वन्दना करता हूं । इनके सिवाय व्यन्तर भवनोंमें तथा ज्योतिषि-योंके विमानोंमें जो असंख्यात प्रतिमाएं हैं, उन्हें नमस्कार करता हूं, जिससे फिर इस संसार प्रतिमाएं आनन्दकी करने-चाली और दु:खोंकी हरनेवाली हैं।

सिद्धस्तुति ।

लोकईस तनुवात सीस, जगदीस विराजैं। एकरूप वसुरूप, गुन अनंतातम छाजैं।

अस्ति वस्तु परमेय, अग्रुरु लघु दरव प्रदेसी । चेतन अम्रतीक, आठ ग्रुन अमल सुदेसी ।। उतकृष्ट जघन अवगाह, पदमासन खरगासन लसें । सब ग्यायक लोक अलोकविध, नमीं सिद्ध भवभय नसें ।। ४ ॥

अर्थ-सिद्ध भगवान् तीनलोकके ईश्वर हैं, व्यवहारनयसे तनुवातवलयके शीसपर अर्थात् अन्तमें जगतके ईश्वररूपमें विराजमान हैं, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा एक शुद्ध चैतन्य-स्वरूप हैं, व्यवहार नयकी अपेक्षा सम्यक्ज्ञान, दर्शन, वीर्य, स्थमत्व, अवगाहना, अगुरु लघु, और अव्यावाध इन आठ विशेष गुणरूप हैं, तथा अनन्तानन्त गुणोंसे शोभायमान हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, द्रव्यत्वं, प्रदेशं-

१ अस्तित्व—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कभी नाश नहीं हो । र चस्तुत्व—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यमें अर्थिक्रियाकारित्व होता है । जैसे घड़ेकी अर्थिक्रिया जलधारण है । इस जलधारण क्रियाको घड़ेका वस्तृत्व कहेंगे । अप्रमयत्व—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसी भी ज्ञानका विषय होता है । अगुमलखुत्व—जिसके निमित्तसे द्रव्यका द्रव्यत्व बना रहता है, अर्थात् एक द्रव्य दृसरे द्रव्यक्ष्प नहीं हो जाता है-एक गुण दूसरे गुणरूप नहीं हो जाता है और एक द्रव्यके अनन्त गुण विसरकर जुदै जुदे नहीं हो जाते हैं । ५ द्रव्यत्व—जिसके योगसे द्रव्यकी पर्यायें हमेशा पलटती रहती हैं । ६ प्रदेशवत्व—जिसके योगसे द्रव्यका कोई न कोई आकार अवश्य रहता है।

वत्व, चेतनत्व, और अमूर्तत्व इन आठ निर्मल सामान्य गुणों सहित हैं, निश्चयनयकी अपेक्षासे अपने ही प्रदेशोंमें विराजमान हैं, उत्कृष्ट सवा पांच सौ धनुपकी और जधन्य सादे तीन हाथकी अवगाहनावाले हैं, खड़ासन या पद्मासनसे शोभित रहते हैं, और लोक तथा अलोकके समस्त पदार्थोंको जानते हैं। ऐसे सिद्धोंको में नमस्कार करता हूं, जिससे मुझे भवश्रमणका भय न रहे अर्थात् मुझे फिर संसारमें रुलना न पड़े।

आचार्य उपाध्याय सर्व साधुकी स्तुति।

आचारज उबझाय, साधु तीनों मन ध्याऊं।
गुन छतीस पचीस बीस, अरु आठ मनाऊं॥
तीनोंको पद साध, मुकतिको मारग साधें।
भवतनभोग विराग, राग सिव ध्यान अराधें।
गुनसागर अविचल मेरु सम, धीरजसों परिसह सहै
मैंनमों पाय जुगलाय मन, मेरी जिय वां छित लहें ५
अर्थ-जिनके कमसे छैत्तीस, पंचीस और अहाईस गुण

<sup>&</sup>quot; अमूर्त्तत्व—पुद्रलके स्पर्श आदि चार गुणोंसे रहित । २ सिद्धान्तमें ८४ आसन कहे हैं, परन्तु मोक्ष, केवल सद्भासन और पद्मासनसे ही होता हैं। ३ बारह तप, छह आवश्यक, पांच आचार, दश धर्म और तीन गुप्ति, सब छत्तीस गुण आचार्योंके होते हैं। ४ पांच महावत, पांच समिति, पांच इन्द्रियोंका निरोध. छह आवश्यक कियाएँ, बालोंका उसाड़ना, वस्रोंका त्याग (नमता), स्नानत्याग, दन्तधायनत्याग, भूमिपर सोना, और सड़े सड़े एक बार अत्य आहार लेना; ये अदाईस मूल गुण साधुओंके हैं।

हैं, मैं उन आचार्य, उपाध्याय और साधुओंका मनमें ध्यान करता हूं और उन्हें मनाऊं हूं अर्थात् उनकी सत्कार पूज-नादि करता हूं। इन तीनोंको साधुका पद है अर्थात् आचार्य उपाध्याय और साधु ये सब साधु कहलाते हैं। क्योंकि ये रत्नत्रयहूप मोक्षके मार्गको साधते हैं। ये संसार, देह और पंचेन्द्रियके विपयोंसे तो अतिशय विरक्त रहते हैं, परनतु मोक्षसे राग रखते हैं। ध्यानकी आराधना करते हैं, गुणोंके सागर होते हैं, सुमेरु पर्वतके समान अविचल (अचल) होते हैं, और धीरजके साथ बड़ी बड़ी परीसहोंका सहन करते हैं। मैं उनके चरणोंको मन लगाकर नमस्कार करता हूं, जिससे मेरा मोक्षप्राप्तिहूप मनोरथ सफल हो। अलोक और लोकका स्वहूप।

अचलअनादि अनंत, अकृत अनिमट अखंड सब अमल अजीव अरूप, पंच निहं इक अलोक नम।। निराकार अविकार, अनंत प्रदेस विराजे। सुद्ध सुगुन अवगाह, दसौं दिस अंत न पाजे॥

१ दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, और वीर्याचार इन पांच आचारोंको जो आप आचरण करें और दूसरोंको आचरण करोवें, उन्हें आचार्य कहते हैं। २ जो ग्यारह अंग चौदह पूर्व आप पढ़ें तथा औरोंको पढ़ावें, वे उपाध्याय हैं। ३ पांच इन्द्री और मनको वशोर्भ करके मोक्ष मार्गको जो साधें, वे साधु हैं। ४ धर्मध्यान और ग्रुक्रध्यान। धर्मध्यानके चार भेद, आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय। ग्रुक्रध्यानके भी चार भेद, पृथ-वत्ववितर्कवीचार, एकत्ववितर्कवीचार, सूक्ष्मिक्रयाप्रतिपाति और व्युपरितिक्रियानिवृत्ति।

#### या मध्य लोक नभ तीन विध, अकृत अमिट अनईसरौ। अविचल अनादि अनअंत सब, भाल्यो श्रीआदीखरौ॥ ६॥

अर्थ-श्रीआदीश्वर भगवानने अर्थात् पहिले तीर्थंकर श्रीऋपभदेवने लोक अलोकका स्वरूप इस प्रकार कहा है-अलोकाकाश अचल है, अनादि कालसे है, अनन्त काल-त्तक रहेगा, अकृत है अर्थात् उसे किसी ब्रह्मा आदि ईश्वरने नहीं बनाया है-स्वयंसिद्ध है, अनिमट है अर्थात् कोई महादेवादि उसका संहार नहीं कर सकते हैं-मिटा नहीं सकते हैं, अखंड है, सर्वत्र फैला है, निर्मल है, अजीव है अर्थात् चतना रहित जड है, अमूर्तीक है, उसमें जीव, पुद्रल, धर्म, अधर्म और काल ये पांच द्रव्य नहीं हैं, गोल त्रिकोणा-आदि किसी प्रकारका उसका आकार नहीं है, विकाररहित शुद्ध द्रच्य है, अनन्तानन्त प्रदेशोंसे शोभित है, शुद्ध है, अवगाहना वा स्थान देना यह जिसका असाधारण गुण है, और जिसका नीचे ऊपर पूर्व पश्चिम आदि दशों दिशाओं में कभी अन्त नहीं आता है । इस महान् अलोकाकाशके. चीचों वीच लोकाकाश है, जो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोकके भेदसे तीन मकारका हैं। इस लोकको भी किसीने रचा नहीं है, कोई मिटा नहीं सकता है, कोई इसका स्वामी नहीं है, अचल है, अनादि है और अनन्त भी है।

तीन लोकका स्वरूप। संवया इकतीसा (मनहर)।

पूरव पिच्छम सात-नर्कतलें राजू सात, आगें घटा मध्यलोक राजू एक रहा है। ऊंचे बढ़ि गया बहा लोक राजू पांच भया, आगें घटा अंत एक राजू सरदहा है॥ दिच्छन उत्तर आदि मध्य अंत राजू सात, ऊंचा चौदै राजू पट द्रव्य भरा लहा है। असंख्यात परदेस मूरतीक कियों भेस, करें घरें हरें कौन स्वयंसिद्ध कहा है॥ ७॥

अर्थ-सात्वें नरकके नीचे ( जहां कि त्रस जीव नहीं हैं-निगोद जीव भरे हैं ) इस लोककी चौडाई पूर्वसे पश्चिम-तक सात राज् है । उससे ऊपर क्रमसे घटता गया है, सो मैध्य लोकमें सुदर्शन मेरुकी जडमें केवल एक राज् चौडा रह गया है । आगे फिर विस्तृत हो गया है सो, ब्रह्म स्वर्गके अन्तमें पांच राज् होकर फिर घटने लगा है और अन्तमें सिद्धालयके ऊपर फिर एक राज् रह गया है । (यह जगह र की पूर्वसे लेकर पश्चिमतक चौडाई वतलाई गई । अब उत्तर दिक्षणकी मोटाई वतलाते हैं । ) आदि मध्य और अन्तमें सब जगह अर्थात् मूलसे लेकर लोकि शिखरके अन्ततक सर्वत्र सात राज् मोटाई (उत्तरसे दिक्षण)

<sup>,</sup>१ मात राजूकी ऊंचाईपर । २ नीचेसे साहे देश राजूकी ऊंचाईपर ।

है, और ऊंचाई आदिसे अन्ततककी चौदह राजू है । इस लोकमें जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छंहों द्रव्य भरे हुए हैं । इसके असंख्यात प्रदेश हैं (एक परमाणु जितना आकाश रोकता है, उसे एक प्रदेश कहते हैं । ) इसने मूर्तीक वेप धारण किया है, अर्थात् यद्यपि लोकाकाश मूर्तिरहित है—स्पर्शरसंगंधवर्णरहित है, तो भी मूर्तीक अर्थात् डेड मुरज (मृदंग) आकार है । यह स्वयं-सिद्ध है । इसको न कोई बनाता है, न कोई धारण करता है और न कोई संहार करता है।

तीनों लोक तीनों वातवले बेढ़े सब ठौर,
वृच्छछाल अडजाल तनचाम देखिए।
अधोलोक बेत्रासन मध्यलोक थाली भन,
ऊरध मृदंग गनि ऐसो ही विसेखिए।
कर किट धारि पाउंकों पसारि नराकार,
डेढ़ मुरज आकार अविनासी पेखिए।
घरमाहिं छीको जैसें लोंक है अलोक बीचि,
छींकेकों अधार यह निराधार लेखिए॥८॥
अर्थ-तीनों लोक सब जगह घनोदिध वातवलय, घन-

१ जहां जीव धर्जावादि पांच द्रव्य नहीं हैं, केवल एक आकाश द्रव्य है, उसे अलोकाकाश कहते हैं । २ मूलसे सान राजूकी ऊंचाई तक अधोलोक है,. सुमेरपर्वतकी ऊंचाईके बराबर एक लास चालीस योजन मध्य लोक है और सुमेरसे ऊपर एक लास चालीस योजन कम सात राजू ऊर्द्वलोक है।

वातवलय और तनुवातवलय इन तीन वातवलयोंसे इस तरह ाधिर रहे हैं, जैसे वृक्ष छाल ( वल्कल ) से, अंडा अपने ऊपरकी जालीसे और जीवोंके शरीर चमडेसे 'लिपटे वा घिरे दिखलाई देते हैं। अभिप्राय यह कि, सारा लोक घनोदिध वातवलयसे विरा हुआ है, घनोद्धि वातवलय घन वातवलयसे धिरा है और इसी प्रकार धनवातवलय तनुवातवलयसे वेष्टित है। इन तीन लोकोंमेंसे अधोलोक वेत्रासनके अर्थात् वेतके वने हुए आसनके समान है, मध्य लोक यालीके समान है, और ऊर्द्धलोक वीचमें चौडा और ऊपर नीचे संकीण आकारवाले मुँदंगके आकारका है। दोनों हाथोंको कमरपर रखके और दोनों पैरोंको तिरछे फैलाकर खडे होनेसे मनुष्यका जैसा आकार होता है अथवा एक आधे मृदंगको औंधा रखके उसपंर एक पूरे मृदंगके रखनेसे जैसा आकार वनता है, वैसा समूचे लोकका आकार है। यह लोक अविनाशी है, अर्थात् सदासे है और सदा रहेगा। जिस तरह घरमें छींका लटका रहता है, उसी प्रकारसे अनन्त अलोकाकाशके वीचमें यह लोक लटक रहा है, अन्तर सिर्फ इतना है कि, छींका एक रस्सीके आधारसे लटका रहता है, परन्तुं लोक निराधार

<sup>9</sup> अधोलोक अपनी तलीमें सात राजू चोड़ा और सातराजू मोटा इस तरह चोकोर वा समचोरस है । २ मध्यलोकका स्थंडिल अर्थात् चयूतरा चोकोर है। थालीकी उपमा स्वयंभूरमण समुद्रतककी ही विवक्षासे ग्रन्थकारने दी है। समचोकोर क्षेत्रमें वृत्त सींचनेपर जो चार कोने शेष रह जाते हैं, वे इस उट्टान्तमें अपेक्षित नहीं हैं । उनकी अपेक्षा लेनेसे मध्यलोक चोकीके आकार हो जाता है। ३ मृदंगके आकार ऊंचाईस्तप।

है,—उसको कोई सहारा नहीं है। अर्थात् लोक घनोदधि वातवंलयके आधार है, घनोदधि घनवातवलयके और वह, तनुवातवलयके आधार है। तनुवातवलय आकाशके आधार है और आकाश स्वप्रतिष्ठित है—उसे किसीका आधार नहीं है। क्योंकि वह सर्वव्यापी है। तनुवातके अन्ततक लोक-संज्ञा है।

तीन सौ तेताल राजू घनाकार सब लोक, घनोदिध घन तनुवातके अधार है। तामें चौदै चौखंटी त्रसनाली त्रस थावर, परें तीनसो उन्तीस थावर सदा रहे। दिन्छन उत्तर डोरी वियालीस राजू सब, पूरव पश्चिम उनतालको विचार है। राजू अंस बीसांसो तेतालीस अधिक कहे, लोकसीस सिद्धानिकों मेरो नमोकार है।।९॥

अर्थ-सारे लोकका घनफल ३४३ राजू है । (लम्बाई चौड़ाई और मोटाईके गुणनफलसे जो निकलता है, उसे घनफल कहते हैं। यदि समस्त लोकके एक एक राजू लम्बे चौड़े और मोटे खंड किये जावें, तो उनकी संख्या ३४३ होगी) और (पहिले कहे अनुसार) यह लोक घनोद्धि वात, घनवात और तनुवातवलयके आधारसे ठहरा हुआ है। इसके बीचमें १४ राजू ऊंची और चौखंटी अर्थात् एक

राजू लम्बी एक राजू चौड़ी (पांसेसरीखी) त्रस्नाली है, जिसमें त्रस और स्थावर जीव रहते हैं और उस त्रसनालीके बाहिर शेष ३२९ राजूके स्थानमें केवल स्थावर जीव रहते हैं। सब लोकाकाशकी दक्षिण उत्तर डोरी ४२ राजू है अर्थात लोकके नीचेकी और ऊपरकी मोटाई सात सात राजू, और दोनों तरफकी ऊंचाई चौदह २ राजू इस तरह ४२ राजू है और पूर्व पश्चिम डोरी कुछ अधिक ३९ राजू अर्थात ३९ रुड़े राजू है। ऐसे विस्तारवाले लोकके सीसपर अर्थात ऊपर (तनुवातवलयमें) जो सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उनको मेरा नमस्कार है।

इस सवैयामें जो पूर्व पश्चिमकी डोरी ३९ से हुँ अधिक चतलाई है, इसका कारण क्षेत्रगणितसे इस प्रकार स्पष्ट होता है:—नकशेमें क से घ तककी रेखा ७ राजू हैं और क से ख तक तथा ग से घ तक तीन तीन राजू हैं, क्योंकि ख ग एक राजू है। और ख से च तक तथा ग से ठ तककी रेखाएं इमको मालूम हैं कि सात सात राजू हैं। इस तरह इमको क ख च तथा ग घ ठ त्रिभुजोंकी दो दो रेखाओंकी लम्बाई मालूम है और क च तथा घ ठ करणोंकी लम्बाई

१ लोकका कुल घनफल ३४३ राजू है। इसमें अस नाड़ीका घनफल १४×१×१=१४ निकाल दीजिये, तो ३२९ शेप रह जॉवेंगे। २ एकेन्द्री जीवेंकि अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु और बनस्पति काचके जीवेंकि। स्थावर कहते हैं और दो इन्द्रीसे लेकर पंचेन्द्री जीवों तकको अस जीव कहते हैं। ३ घेरा वा परिधि।

निकालना है । कोटिके वर्गमें भुजाके वर्गको जोडनेसे जो संख्या आती है, उसका वर्गमूल निकालनेसे करण मालूम हो जाता है । इस नियमके अनुसार ७×७+३×३=५८ का चर्गमूल ७ के क च रेखा हुई और इतनी ही घठ हुई । अब इन दोनोंका इकद्वा करनेसे १५ के हुआ । ठीक इसी रितिसे च छ, छ ज, झ ट, और ट ठ रेखाओंकी लम्बाई निकालनेसे ४१६३ ४६३ ४६३ ४६३ विकाक नीचे की (क घ की) लम्बाई ७ राजू और लोकके जपरकी (ज झ) की लम्बाई १ राजू जोडने से ३९ के हैं हो जावेंगे, जो कि ३९ से के अधिक हैं।

ऊखलेंगे छेक वंसनाल लोक त्रसनाली, ऊंची चौदै चौरी एक राजू त्रस भरी है। यामें त्रस बाहिर थावर आउ बाँधी कहूं, मर्नसौं अगाऊ गयौ त्रस चाल करी है।। बाहिर थावर कोउ त्रस आउ बांधी होउ, मर्न समे कारमान त्रसरीति धरी है। केवल समुद्धात त्रसरूप तहां जात, तीनों भांति उहां त्रस जिनवानी खिरी हैं?० अर्थ-अखलीमें जिस तरह एक पोली वांसैकी नलीं खड़ी कर दी हो, इस तरह लोकाकाशके बीचमें त्रसनालीं है जो चौंदह राजू ऊंची और एक राजू चौड़ी है, तथा त्रसँजीवोंसे भरी हुई है । ये त्रसजीव यद्यपि त्रसनाड़ीके ही भीतर होते हैं—बाहिर कहीं भी इनका अस्तित्व नहीं कहा है, तो भी आगे कहे हुए तीन प्रकारोंसे त्रसजीव त्रसनाड़ीसे वाहिर भी पाये जाते हैं,—एक तो कोई त्रस-जीव जब स्थावरजीवकी आयुका बंधे करता है, तब वह

९ वांतकी नलीको उपमा पोलेपनके कारण दी है । परन्तु असनाली गोल नहीं है। चोपड़के पांक्षेकी नाई सम्बा चोतूंटी है। २ त्रसनासी सामान्यद्वपते १४ राज् लन्बी है । परनु वारीकीसे देखा जाय, तो कुछ कम तेरा राजू है । क्योंकि सातवें नरकके नीचे एक राजूमें अस जीव नहीं हैं-निगोदिया हैं, और सातवें नरककी भूमिकी कुछ कम आधी मोटाईमें और तवीर्यतिद्विके अपर इक्कीत योजनमें त्रत जीव नहीं हैं । और कतनाही उतनीहीको कहना चाहिये, जितनेमें त्रत जीव हो । ३ यहां 'त्रतः शब्द उपलक्षण है । अर्थात् त्रतनाड़ीमें केवल त्रत जीव ही नहीं मरे हैं, पृथ्वी आदि पांच प्रकारके स्थावर मी हैं । परन्तु बसनाड़ीके वाहिर अन्यत्र कहीं भी असजीव नहीं हैं, इसिटिये अस्नाड़ीमें अस जीव मरे हैं, ऐता कहा है। और त्रसनाड़ीनें प्रधानता मी त्रतोंकी ही है। ४ जिस आयुक्ती र्जाव मोगता है, उतके तीन भागोंनिते दो माग मोग हेनेपर आगामी भवकी आयु चांवनेकी योन्यता होती हैं । अर्थात् दो भाग व्यनीत होते ही आगानी भवकी आयु वैव जानी है । परन्तु यदि उस समय नहीं वैवे, तो एक माग जो बाकी रह गया हैं, उसके तीन मागीमेंसे दो माग बीत जानेपर बैंधनी है और यदि उस समय भी नहीं वैदती है, तो फिर जो शेद रहती है, उसके तीन भागोनिते दो भाग चीतनेपर थैंवर्ता है, इस तरह अधिकसे अधिक आठ अपकर्पण होते हैं । यदि इनमें मी आयु न वंत्र पाई होतो मुज्यमान आयुर्ने आवर्टीके असंख्यातवें माग काल बाकी रहनेके पहले अन्तमुंदूर्व कालके मीतर मीदर किसी समयमें तो अदस्य ही देव जाती है।

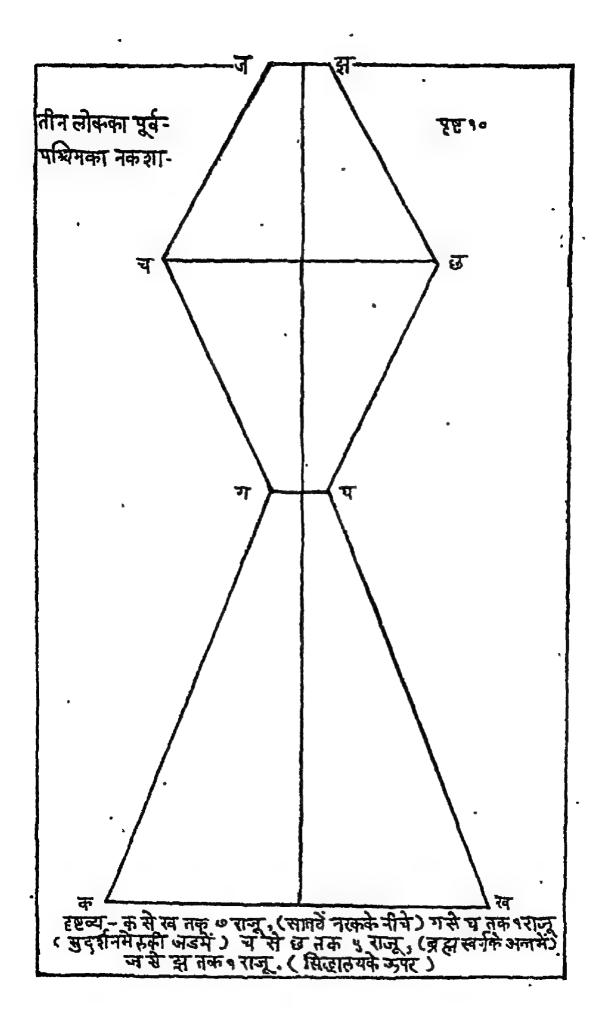

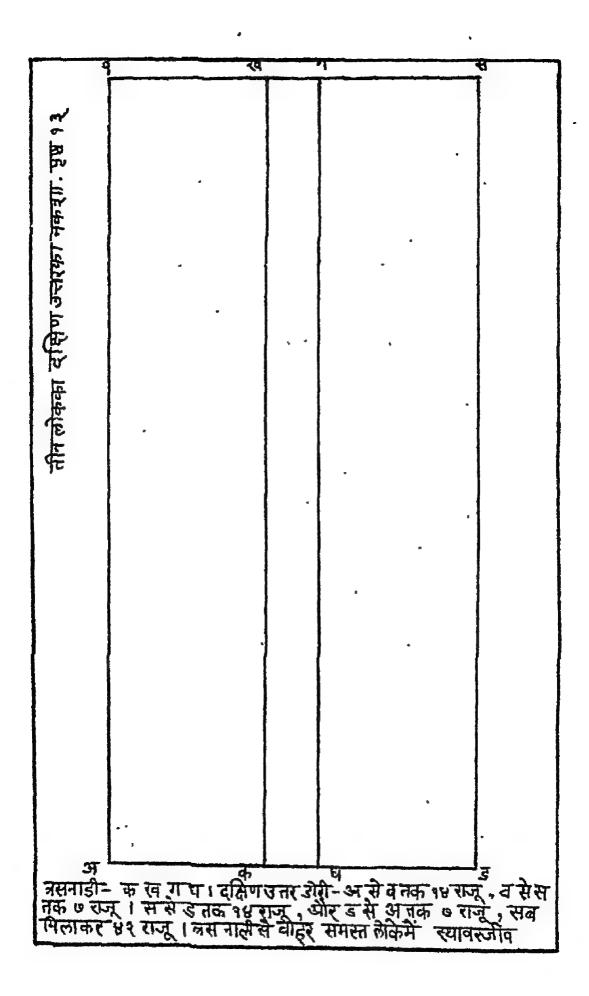

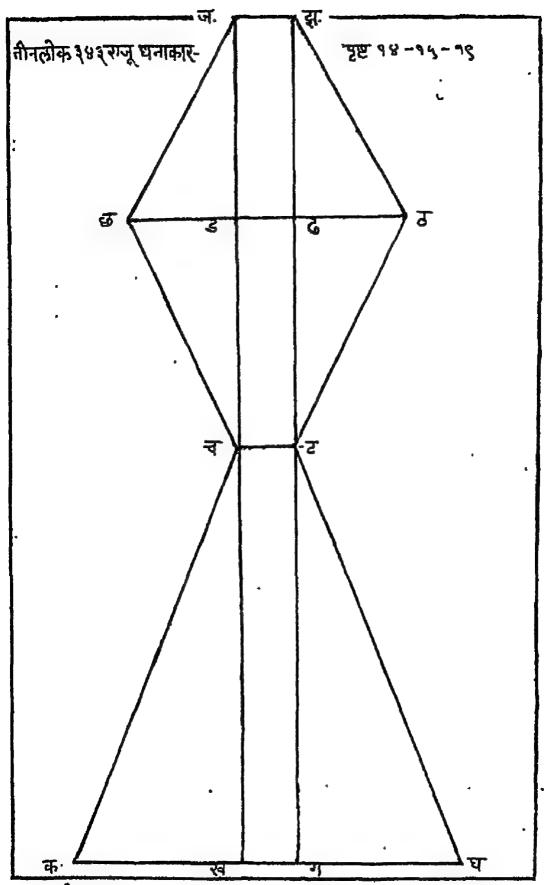

करवरेखा १राजू। सग १राजू। गघ १राजू। कघ ०राजू। खजझ ग त्रानाडी। रवच गट, चज, टझ, चारा सातसात राजू। चंड और उज साढ तीन तीव राजू। छंड और ढ व दोटो राजू।

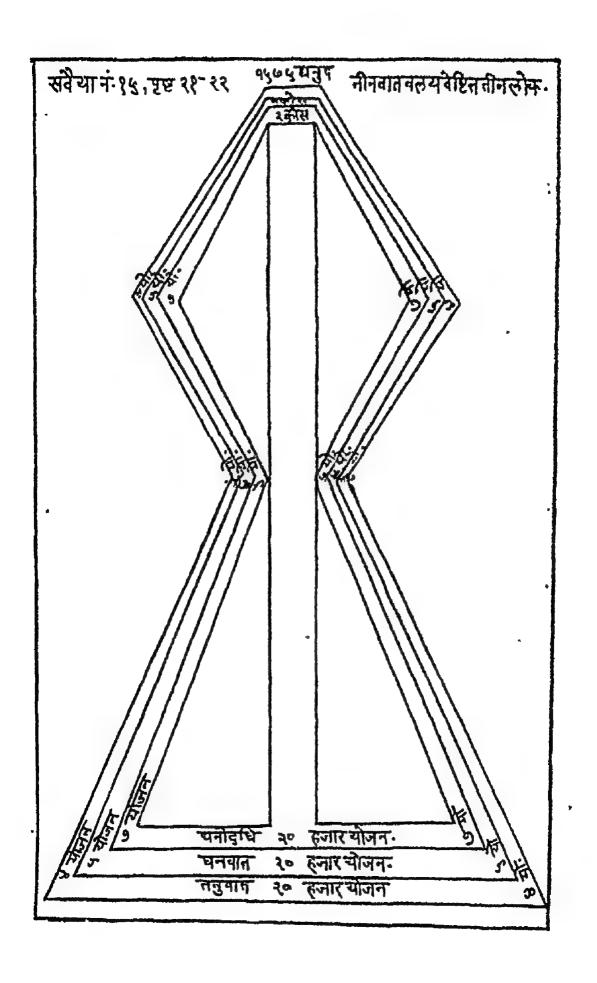

त्रस आयुके अन्तर्भुहर्तकाल वाकी रहनेपर मरणके समय मारणान्तिक समुद्धात करता है । उस समय उसके कुछ प्रदेश त्रसनाडीसे बाहिर जहां वह स्थावरपर्याय धारण करेगा, वहां जाते हैं, सो इस अपेक्षासे त्रसनाड़ीसे वाहिर त्रसजीवोंका अस्तित्व हुआ । दूसरे त्रसनाडीसे वाहिरका कोई स्थावर जब त्रस पर्यायकी आयुका बंध करता है, तब मरणके समय कार्माण शरीरसहित त्रसनामा नाम कर्मके उदयसे त्रस होकर इसनाडीके प्रति गमन करता है, उस समय विग्रह गातिमें त्रंसनाडीके बाहिर त्रसका अस्तित्व हुआ और तीसरे केवलीभगवान जब केवलसमुद्धात करते हैं, तव उनके पदेश त्रसनाडी और उससे वाहिर सर्वत्र लोकर्मे च्याप्त हो जाते हैं, सो इस तरह भी त्रसनाडीसे बाहिर त्रसका अस्तित्व हुआ । क्योंकि केवलीभगवान् त्रस हैं। इस तरह तीन प्रकारसे त्रसनाडीके बाहिर भी त्रस जीवींका अस्तित्व जिनवाणीमें बतलाया है।

तीनों लोकोंका घनफल।

रुपय ।

पूरव पिन्छमतलें सात, मिध एक बखानी। पंच स्वर्गमें पांच, अंतमें एक प्रवांनी।। चहुं मिलाय चहुं अंस, तीनि साढ़े परमानी। दिन्छन उत्तर सात, साढ़ चौवीस बखानी।। ऊंचा चौदै राजू गुणो, अधिक तितालिस तीनसै। यह घनाकर तिहुँ लोकको, केवलग्यानविषेलसै ११

अर्थ-यह लोक तलीमें पूर्व पश्चिम सात राज्, मध्यमें एक राज्, पांचवें स्वर्गमें पांच राज्, और अन्तमें एक राज् चौड़ा है । इस तरह चारों स्थानोंकी चौड़ाईका जोड़ १४ राज् होता है, इसके चार अंश करो, अर्थात चौदहमें चारका भाग दो, तो साढ़ तीन होंगे । इस २॥ में लोककी दक्षिण उत्तरकी मुटाई सात राज्का गुणा कर दो, तो २४॥ साढ़े चौवीस होंगे । और फिर इस चौड़ाई और मुटाईके गुणनफलमें १४ राज् अंचाईका गुणा कर दो, तो २४३; राज् होंगे । यही तीनों लोकोंका घनफल है, जो भगवानके केवलज्ञानमें भासमान होता है।

अधोलोकका घनफल ।

पूरव पिन्छम तलें सात, मिध एके गाई। उभय मिलेसें आठ, अर्धकरि चारि बताई॥ दिन्छन उत्तर सात, गुणौ अद्वाइस राजू। ऊंचा राजू सात, सतक छ्यानवै भया जू॥

१ लम्बाई चौड़ाई और मुटाईकें गुणनफलको घनफल कहते हैं । लोककी चौड़ाई चार स्थानोंमें चार तरहकी कम- ज्यादा थी, इसलिये उसको जोड़कर चारका माग करके औसत चौड़ाई निकाल ली और फिर उसमें लम्बाई तथा मुटाईका गुणा किया ।

यह अधोलोकका सब कहा, घनाकार जिनधरमंमें। मति परो नरकमें पापकरि, रहो सुमारग परमंमें।१२।

अर्थ-लोकके नीचे पूर्वपश्चिम चौडाई सात राजू और मध्यलोकमें एक राजू कहीं हैं। इन दोनोंको मिलानेसे आठ, और आधा करनेसे चार राजू होते हैं। इनमें दक्षिण उत्तर मुटाई सात राजूका गुणा करनेसे अहाइस राजू होते हैं और उनमें अधोलोककी ऊंचाई सात राजूका गुणा करनेसे १९६ राजू होते हैं। जैनधमें अधोलोकका सारा धनफल यही १९६ राजू कहा है। अधोलोकमें जीव पापके उदयसे उत्पन्न होता है। इससे हे भव्यप्राणियो, पाप करके नरकमें मत पड़ो, उत्कृष्ट सुमार्ग अर्थात् जिनधमें रहो। चीतराग मार्गकी उपासना करते रहो।

ऊर्द्वलोकका घनफल।

मध्यलोक इक ब्रह्म, पांच दुहुं मिलें भए षट। पूरव पिच्छम दिसा, अर्ध करि तीन राजु रट॥ दिच्छन उत्तर सात, गुणी इकईस बखानी। ऊंचे साढ़ें तीन, साड़ तहत्तिर जानी॥

<sup>ं</sup> १ निगोद्से लेकर मेरूपर्वतकी जड़तक अधोलोक है, जो ७ राजू ऊंचा है। । चित्रामूमिके नीचे बरमागं, पंकर्मागं, सातीं नर्रकं और निगोद् सब अधोलोंकं वा पाताललोकमें गर्मित हैं।

साड़ तिहत्तरि विध यही, लोक अंतसौं ब्रह्म लग । राजू इकसौ सैंतालसव, ध्रम करें पावें सुमग ॥१३

अर्थ-मध्यलोकमें प्रविपश्चिम दिशाकी चौडाई एक राजू और ब्रह्मस्वर्गमें पांच राजू है । दोनोंको मिलानेसे छह राजू हुए । इनके आधे किये तो तीन राजू हुए । इनसे दिश्वण उत्तरकी मुटाई सात राजूका गुणाकार किया, तो इकीस राजू हुए और उसमें ब्रह्मस्वर्ग तककी ऊंचाई सादेतीनका गुणा किया, तो ७३॥ सादे तेहत्तर राजू हुए । यह मध्यलोकसे ब्रह्मस्वर्ग तकका घनफल हुआ और इसी प्रकारसे इतना ही अर्थात् ७३॥ राजू घनफल ब्रह्मस्वर्ग से लोकके अन्त तक हुआ, और दोनोंका जोड अर्थात् ऊर्द्वलोकका कुल घनफल १४७ राजू हुआ । यह ऊर्द्वलोकका सुमार्ग धर्म करनेसे प्राप्त होता है।

तीनसौ तेतालीस राजूका जुदा जुदा व्योरा ।.

छियालीस चालीस, और चौतीस अठाई।
वाइस सोंले दस, उनीस साढ़े वतलाई॥
साढ़े सैंतिस साढ़, सोल साढ़े सोला भनि।
आगें दो दो हीन, अंत ग्यारा राजू गनि॥
इम सात नरक आठों जुगल, ऊपर सोला थानमें।
राजू तेतालिस तीनसे, घनाकार कहि ग्यानमें॥१४:
अर्थ-सातों. नरकोंका, स्वर्गके आठों युगलोंका और.

सोलहर्वे स्वर्गसे लेकर लोकके अन्त तक सोलह स्थानोंका कंमेंसे ४६, ४०, ३४, २८, २२, १६, १०, १९॥, ३७॥, १६॥, १६॥, १६॥, १०॥, ८॥ और ११ राजू धनफल है और उम सबका जोड ३४३ राजू धनाकार होता है, ऐसा शास्त्रमें कहा है।

तीनों चातवलयोंका जुदा जुदा परिमाण । संवेया इकतीसा ( मनहर )।

तलैं बातबले मोटे जोजन सहस साठ, ऊंचें एक राजूलों साठ सहस धारने। आगें सात पांच चारि तीनों सोले जोजनके, मध्य पांच चारि तीन बाराके चितारने॥ बह्मलोक तीनों सोले अंतमाहिं तीनों बारे, सीस दोय कोस एक कोसके बिचारने। तनुबात धनुष पाने सोलेसे ताके भाग, पंद्रहसे सिद्ध एक भागमें निहारने॥१५॥

१ लोकके तलेकी चोड़ाई ७ राज़ है, और सातभे नरकके भीचेकी चोड़ाई ४३ का सातवां भाग है। इन दोनोंको जोड़ा तो ५ + ३ = ३ हुए, और आधा निक्रया तो १९ हुए। अब इसमें उत्तर दक्षिण मुटाईका और एक राजू ऊंचाईका गुणा करते हैं, तो १९ १६ १५ व = ४६ राजू धनफल लोकके नीचेके सातवें नरकके नीचेतकका हुआ। इसी तरहसे सातवें नरकके नीचेकी चोड़ाई और उद्दे नरककी नीचेकी चोड़ाई है को मिलाने, आधा करने, और सातसे तथा एकसे गुणा करने नेपर ४० राजू सातवें नरकका धनफल हुआ। आगे भी इसी तरहसे समझ लेना।

अर्थ-लोकके तलेसे लेकर एक राजूकी ऊंचाई तक अथीत निगोद तक तीनों वातवलयोंकी मुटाई साठ हजार योजन है, अर्थात् प्रत्येक वातवलय वीस वीस हजार योजन मोटा है। इसके आगे अर्थात् ऊपर मध्यलोक तक पहला वातवलय सात योजनका, दूसरा पांच योजनका और तीसरा चार योजनका है। इस तरह तीनों वातवलय मध्य-लोक तक सोलह योजन मोटे चल आये हैं । मध्यलोककी: वगलोंमें पहला पांच योजनका, दूसरा चारका और तीसरा तीन योजनका है । तीनों सिलकर १२ योजन मोंटे हैं। मध्यलोकसे ऊपर पांचवें ब्रह्मस्वर्ध तक घनोद्धिवात सातः योजनका, धनवात पांच योजनका और तनुवात चार योज-नका है । तीनों मिलकर सोलह योजन मोटे हैं । आगे पांचवें स्वर्गसे ऊपर लोकके अन्त तक पहला वातवलय पांच योजनका, दूसरा चारका और तीसरा तीन योजनका: है। तीनों वारह योजनके हैं। लोकके सिरपर चक्रके: आकार घनोदधिवातकी मोटाई दो कोसकी, घनवातकी: एक कोसकी और तनुवातकी पौने सोलहसा धनुपकी है। इन १५७५ धनुषके पन्द्रहसौं भाग करनेसे अन्तका जो:

<sup>9</sup> वातवलय एक प्रकारकी वायुक्ते पुंज हैं, जो समस्त लोकको घरे हुए हैं, जोर ज़िनके आधारसे लोक आकाशमें टहरा हुआ है । सब लोक पहले घनोद्धि वातवलयसे वेष्टित हैं । इस वातवलयमें जलमिश्रित वायु हैं । इस वातवलयको दूसरे घनवातवलयने वेद रक्ता है । इसमें सघन वायु है और इसे तीसरे तनुवातवलयने वेद रक्ता है, जो कि हलकी वायुका पुंज है।

एक भाग रहता है, उसमें उत्कृष्ट अवगाहनाके धारण करनेवाले अनन्त सिद्धोंका निवास है।

तीन लोकके ११२ पटलोंका वर्णन। 0

छप्पय ।

एक तीन पन सात, और नव ग्यार तेर जिय। इकतिससात सुचारि, दोय इक एक तीनि तिय।। तीनि तीनि अरु तीनि एक, इक पटल बताए। इक सौ बारे सरब, बीस थानकके गाए।। सब सात नरक आठों जुगल, त्रय ग्रीवक द्वय उत्तरे उनचास नरक त्रेसठ सुरग, धन दोनों सम-कितभरे॥ १६॥

अर्थ-सातवें नरकमें १, छहेमें ३, पांचवेंमें ५, चौथेमें ७, तीसरेमें ९, दूसरेमें ११ और पहलेमें १३ पैटल हैं । इस तरह सातों नरकोंमें ४९ पटल हैं। स्वर्गीके पहले जुगलमें अर्थात् सौधर्म ऐशान स्वर्गमें ३१, दूसरे

१ पोंने सोलहसोंमें १५०० का भाग देनेसे १२० धनुष होतें हैं । यह धनुष प्रमाणांगुलसे हैं और सिद्धोंकी अवगाहना उत्सेघांगुलसे हैं ॥ इससे इसमें ५०० का गुणा करनेसे ५२५ धनुष होते हैं । यही सिद्धोंकी उत्रुष्ठ अवगाहना है।

२ जिन विमानोंका ऊपरी माग एक समतलमें पाया जाता है, वे विमान एक पटलके कहलाते हैं। मत्येक पटलके मध्यके विमानको इंद्रक, चारों दिशाओंमें जो पंक्तिए विमान हैं, उन्हें श्रेणीवद्ध और जो श्रोणियोंके बीचमें फुटकर हैं, उन्हें मकीर्णक विमान कहते हैं।

सानत्कुमार माहेन्द्रमें ७, तीसरे ब्रह्म ब्रह्मोत्तरमें ४, चीये लांतव कापिप्टमें २, पांचवें शुक्र महाशुक्रमें २, छहे सतार सहस्नारमें १९ सातवें आनत प्राणतमें ३ और आठवें आरण अच्युत जुगलमें तीन पटल हैं । तीनों प्रैवेयिकोंमें अर्थात् ऊर्ध्व मध्य और अधो प्रैवेयिकमें तीन तीन मिलकर ९ पटल हैं । नौ अनुदिशोंमें १ और पांच अनुत्तर विमानोंमें १ पटल है । इस तरह ६३ पटल स्वगींके हैं । सब मिलाकर नरकों और स्वगींके ११२ पटल हुए । इन दोनोंमें अर्थात् स्वगींमें जो सम्यक्त्वसंहित जीव हैं, वे धन्य हैं ।

छहों संहननवाले जीव मरकर कहां कहां उत्पन्न होते हैं ?

छहीं तीसरे जाहिं, पांच चौथे पंचम लग । चार संहनन छठे, एक सातवाँ नरक मग ॥ छहों आठमें सुरग, पांच बारम सुर जावें । चार सोलमें लीक, तीन नौ ग्रीवक पावें ॥ दोनों संहनन नजत्तरे, एक पंच पंचात्तरे । इक चरमसरीरी सिव लहें, बंदों जैनवचन खरे ॥ १७ ॥

अर्थ-वज्रष्ट्वभनाराच, वजनाराच, नाराच, अर्द्धनाराच,

कीलक और असंप्राप्तास्पाटिक ये छह संहैनन हैं । इन छहें। संहननवाले जीव मरकर यदि नरकोंको जावें, तो यहले नरकसे तीसरे नरकतक जाते हैं । असंप्राप्तासूपा-र्िकको छोड़कर शेष पांच संहननवाले चौथे और पांचवें नरकतक जाते हैं । असंप्राप्तास्रपाटिकवाले तीसरे नरकसे आगे नहीं जाते हैं । कीलक और असंप्राप्तासपाटिककी छोड़कर चार संहननवाले छठे नरकतक जाते हैं । कीलक-वाले पांचवेंसे आगे नहीं जाते हैं । एक वज्रवृषभ नाराच-चाले सातवें नरकतक जाते हैं । शेष पांचवाले सातवें नर्-कको नहीं जाते हैं। इसी प्रकार यदि इन छहों संहननोंवाले जीव मरकर स्वर्गको जावें, तो आठवें स्वर्गतक जाते हैं असंप्राप्तास्रपाटिकको छोडकर शेष पांच बारहवें स्वर्गतक जाते हैं । असं० वाले आठवेंसे ऊपर नहीं जा सकते हैं । असं ॰ और कीलकको छोड़कर बाकी चार सोलहवें स्वर्गतक जाते हैं । कीलकवाले बारहवेंसे ऊपर नहीं जा सकते हैं। नाराच वज्रनाराच और वज्रवृषभनाराच इन तीन संहनन-वाले नौग्रेवेयिकतक जाते हैं । अर्धनाराचवाले सोलहवेंसे ऊपर नहीं जा सकते हैं । वज्रनाराच और वज्रदृषभनाराच-

१ हिंडुयोंके एक प्रकारके बंधानको संहनन कहते हैं । जिसकी हिंडुयां, वेष्टन, और कीलियां वजकी हों, वह वजवृषभनाराच संहननवाला है । जिसकी हिंडुयां और कीलियां वजकी हों, वेष्टन वजके न हों, वह वजनाराचसंहननवाला है । जिसकी हिंडुयां वेष्टन और कीलीसिहत हों, वह नाराच संहननवाला है । जिसकी हिंडुयों वेष्टन और कीलीसिहत हों, वह नाराच संहननवाला है । जिसकी हिंडुयों की संधियां आधी कीलित हों, वह अर्ध नाराच मंहननवाला है । जिसकी हिंडुयां परस्पर कीलित हों, वह कीलित संहननवाला है और जिसकी हिंडुयां जुदी जुदी हों, नसोंसे बँधी हों—परस्पर कीलित न हों, वह असंप्राप्तासुपाटिका संहननवाला है।

वाले अनुदिश विमानेंतिक जाते हैं । नाराचवाले नौग्रैवेयि-कके अपर नहीं जा सकते । एक वृपभनाराच संहननवाले पांच अनुत्तरोंतिक जाते हैं । वज्जनाराचवाला अनुदिश विमा-नोंके अपर नहीं जा सकता । जो चरमशरीरी होता है अथीत् जिसे उसी भवमें मोक्ष प्राप्त होना होता है, उसका वज्जवृपभनाराच संहनन ही होता है । ये सत्य वचन जिन्ह भगवानके कहे हुए हैं । इनकी बन्दना करता हूं।

छह कालों और चौदह गुणस्थानोंमें कौन २ संहनन होते हैं ?

प्रथम दुतिय अरु तृतिय कालमें पहिला जानी । चौथे पटसंहनन, पंचमें तीन वखानी ॥ कमभूमि तिय तीन, एक छड़ेके माहीं । विकल चतुष्के एक, एक इंद्रीके नाहीं ॥ पट कहे सात गुणथान लग, तीन इग्यारे लों लहे । इक खिपकश्रीण गुण तेरहें, धन जिनवाणीमें कहे १८

अर्थ-पैहले दूसरे और तीसरे कालमें पहला अर्थात् वज्रवृपभनाराचसंहनन होतां है । चौथे कालमें छहों संह-

१ सुपमसुपमा, सुपमा, सुपमादुःपमा, दुःपमासुपमा, दुःपमा और दुःपमा-दुःपमा इस मकार छह कालोंके नाम हैं। पहिला काल चार कोटाकोटि सागर वर्षीका होता है, दूसरा तीन कोटाकोटि सागरका. तीसरा दे। कीटाकोटि सागरका, चौथा ४२००० वर्षकम एक कोटाकोटि सागरका, पांचवाँ इक्कीस हजार वर्षका. और छटा भी इक्कीस हजार वर्षका होता है।

ननके धारण करनेवाले जीव होते हैं । पांचवें कालमें अर्ध नाराच, कीलक और असंप्राप्तासपाटिक इन तीन संहननीं-वाले होते हैं । कर्मभूमिकी स्त्रियोंके भी ये ही तीन संहनन होते हैं। छड़े कालमें केवल एक असंप्राप्तासूपाटिक संहनन ही होता है, अन्य पांच नहीं । विकल चतुष्क जीवोंके अर्थात् दो इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौ इंद्रिय और पंचेंद्रिय ज़ीवोंके भी यही असंब्राप्तासुवाटिक संहनन होता है। एक-इंद्री जीवोंके कोई भी संहनन नहीं होता, अर्थात् उनके हिडियां कीली वेष्टनादि होती ही नहीं हैं । ये छहीं संहनन सातवें गुणस्थान तक पांये जाते हैं । वज्रवृषभनाराच, वजनाराच और नाराच ये तीन संहनन ग्यारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है। इससे यह 'ध्वनित होता है कि, अर्ध-नाराच, कीलक और असंप्राप्तासृपाटिक ये तीन संहनन सातवें गुणस्थानसे ऊपर नहीं पाये जाते, वजनाराच और नाराच ग्यारहवें गुणस्थानसे ऊपर नहीं पाये जाते और पहले संहननको छोडकर अन्य पांच संहननीवाला श्रपक-श्रेणी नहीं चढ सकता । ऐसा जिनवाणीमें कहा है । यह जिनवाणी धन्य है।

चौवीसों तीर्थकरोंके बीचका अन्तराल समय।

सवैया इकतीसा।

पचास तीस दस नौ किरोर लाख नब्बे नौ, सहसकोर नौसे कोर नब्बे नौ कोर है।

सौ सागर वर्ष लाख छचासठ सहस छबीस, घाट कोर सागर चौवन तीस और है॥ नव चारि तीनि घाट पौन पल्य अर्घ पाव, घाट लाखों लाख वर्ष लाखों लाख जार है। चौवन छ पांच लाख सहस पौने चौरासी, पाव, अंतराजिनेस गांवै निसि भोर है।।१९ अर्थ-आदिनाथ भगवानके मोक्ष जानेके पश्चात् पचास लाख करोड सागर वर्षमें अजितनाथ तीर्थकरका जन्म हुआ । उनके मोक्ष जानेके तीस लाख कोटि सागर वर्ष पीछे संभवनाथ तीर्थंकरका उदय हुआ । उनके निर्वाणके दश लाख कोटि सागर वर्ष पीछे अभिनन्दननाथका जन्म, उनके निर्वाणके नौ लाख कोटि सागर वर्ष पीछे सुमति-नाथका जन्म, उनके निर्वाणके नव्ये हजार कोटि सागर वर्ष पछि पद्मप्रमका जनम, उनके निर्वाणके नव हजार कोटि -सागरके पछि सुपार्श्वनाथका जन्म, उनके निर्वाणके नौ . सौ कोटि सागर वर्ष पीछे चन्द्रप्रभका जन्म, उनके मोक्ष जानेके नब्बे कोटि सागर वर्ष पीछे पुष्पदन्तका जन्म, उनके मुक्त होनेके नौ कोटि सागर पछि शीतलनाथका जन्म, उनके सिद्ध होनेके छ्यासठ लाख छन्बीस हजार एकसौ सागर वर्ष घाटि एक करोड सागर वर्ष पीछे अर्थात् ३३७३९०० सागर वर्ष पीछे श्रेयांशनाथका जन्म, उनके निर्वाणके चौवन सागर पीछे वासुपूज्यका जन्म, उनके

निर्वाणके तीस सागर पीछे विमलनाथका जन्म, उनके मोक्ष जानेके नौ सागर पीछे अनन्तनाथका जन्म, उनकेः मोक्षके चार सागर पीछे धर्मनाथका जन्म, उनके निर्वाणके पौनपल्य घाटि तीन सांगर पीछे शान्तिनाथका जन्म, उनके मुक्त होनेके अर्घ पल्य वर्ष पीछे कुंथुनाथका जन्म, उनके मोक्षके हजार कोटि वर्ष घाटि पावपल्य पीछे अर-नाथका जन्म, उनके मोक्षके हजार कोटि वर्ष पीछे मिछ-नाथका जन्म. उनके मुक्त होनेके चौवन लाख वर्ष पीछ मुनिसुत्रतका जन्म, उनके निर्वाणके छह लाख वर्ष पीछे नमिनाथका जन्म, उनके मोक्ष जानेके पांच लाख वर्ष पीछे नेमिनाथका जन्म, उनके मोक्ष जानेके पाने चौरासी हजार वर्ष पीछे पार्श्वनाथका जन्म और उनके निर्वाणके पाव हजार अर्थात् ढाई सौ वर्ष पीछे महावीर भगवानका जन्म हुआ। (जिस समय महावीर भगवानका मोक्ष हुआ, उस समय चौथे कालके तीन वर्ष साढे आठ महीना बाकी थे।) तीर्थंकरोंके इन अन्तराय समयोंका शाम सबेरे स्मरण करना चाहिये।

कमोंकी १४८ प्रकृतियां कीन २ गुणस्थानोंमें क्षय होती हैं?

सात प्रकृतिको घात, ठीक सातम गुणथाने । तीनि आव नहिं होय, नवम छत्तीसों भाने ॥ दसमें लोभ विदार, बारहें सोल मिटावे । चौदहमेंके अंत, बहत्तर तेर खिपावे ॥ इमि तोर करम अड़ताल सौ, मुकतिमाहिं सुख करत हैं। प्रभु हमहिं बुलावो आपढिंग, हम हू पाँचनि परत हैं॥ २०॥

अर्थ-यह जींव अनन्तानुवंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, मिश्र मिथ्यात्व और सम्यक्ष्रकृति इन सात प्रकृतियोंका क्षय चौथेसे सातवें अप्रमत्त गुणस्थान तक करता है अर्थात् क्षायक सम्यग्दर्श जीवके इन सात-श्रकृतियोंकी सत्ता सातवें गुणस्थानसे आगे नहीं रहती । अप्रमत्त गुणस्थानकें दो भेदं होते हैं-एक स्वस्थान अप्रमत्त और दूसरा सातिशय अप्रमत्त । सातिशय अप्रमत्त वह कह-लाता है जो श्रेणी चढनेके सन्मुख होता है। इस मोक्ष-गामी जीवके नरकायु तिर्यचायु और देवायुकी सत्ता नहीं होती है । नवर्वे गुणस्थानमें ३६ प्रकृतियोंका क्षय करता हैं (देखो कवित्त ८२), दशवेंमें सक्ष्मलोभको नष्ट करता है, बारहवें गुणास्थानमें ज्ञानावरणीकी ५,-मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल, दर्शनावरणीकी ६,-चक्ष, अचक्षु, अवधि, केवल, निद्रा और प्रचला, और अन्तरायकी ५,-दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य इस तरह सब मिलाकर १६ प्रकृतियोंकाः क्षय करता हैं । चौदहवें गुण-स्थानके अन्तमें जब दो समय रह जाते हैं, तब पहले

१ यह कथन क्षपकश्रेणी चढ़नेवाले जीवकी अपेक्षासे हैं । उपशामश्रेणीवाले. उपशमसम्यक्तवीके इन प्रकातियोंकी सत्ता ११ वें गुणस्थानतक रहती है।

समयमें ७२ और दूसरे 'समयमें १३ प्रकृतियोंको खिपाताः है। इस तरह सब मिलाकर १४८ कर्मोंके जालको तोडकर जीव मुक्त हो जाता है और वहां अनन्त सुखोंको भोगताः है। हे प्रभो, मैं आपके पैरोंमें पडता हूं, आप मुझे अपने समीप बुला लेवें अर्थात् अपने समान मुझे भी कर्मोंसे रहित कर देवें।

> मानुषोत्तर पर्वतका परिमाण। कवित्त (३१ मात्रा)।

मनुषोत्तर पर्वत चौराई, भूपर एक सहस बाईस। मध्य सात सौ तेइस जोजन, ऊपर चार सतक चौईस सतरहसौ इकईस उंचाई, जड़ चारसो पाव अरु तीस। रिज विमान किहि भाँति मिल्यो है, जोजन लाख कह्यो जगदीस ॥ २१ ॥

अर्थ-मानुपोत्तर पर्वत जो कि अटाई द्वीप अर्थात् मनुष्य क्षेत्रके वाहिर है और जिसके पहले पहले मनुष्योंका निवास है, उसका विस्तार इस कवित्तमें वतलाया है। इस पर्वतकी चौडाई पृथ्वीपर १०२२ योजन है। जपरकी चौडाई कमसे कम होता गई है। अर्थात् उसकी चौडाई मध्यमें ७२३ योजन है और जपर ४२४ योजन है। ऊंचाई इस पर्वतकी १७२१ योजन है और जड इसकी जो कि चित्रापृथ्वीमें है ४३० ई योजनकी है। वहुतसे लोग समझते हैं कि इस पर्वतसे स्वर्गीका ऋजुविमान मिला होगा, इसलिये इसके

उसपार लोग नहीं जा सकते होंगे। परन्तु यह ठीक नहीं है। यह कैसे मिल सकता है? क्योंकि ऋजिमान तो एक लाख योजन ऊंचा है और यह केवल १७२१ योजन ऊंचा है।

देव देवी संभोग।

दोयसुरगमें कायभोग है, दोय सुरगमें फरस निहार विचार॥

चार सुरग्में मनको विकलप, आगें सहज सील निरधार । अहमिंदर सब महा सुकी हैं, वंदों सिद्ध सुखी अविकार ॥ २२ ॥

वंदों सिद्ध सुखी अविकार ॥ २२ ॥ अर्थ-पहले दो स्वर्गोंमें अर्थात सौधर्म ऐशान स्वर्गमें कायमोग है अर्थात इन स्वर्गोंके देवोंको जब काम भोगकी इच्छा होती है, तब वे स्त्री पुरुषोंके समान ही संभोग करते हैं। आगे सानत्क्रमार और माहेन्द्र इन दो स्वर्गोंमें देव देवियोंके परस्पर स्पर्ध मात्रसे संभोगकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। इनसे ऊपर ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ट इन चार स्वर्गोंमें परस्पर इप देखने मात्रसे कामवासनाकी तृप्ति हो जाती है। आगेके शुक्त, महाशुक्त, शतार और सहस्रार इन चार स्वर्गोंमें कामरूप शब्दोंके अवणमात्रसे इच्छा मिट जाती ह और आगेके अनत प्राणत आरण और अच्युत इन चार स्वर्गोंमें

मनमें कामचिन्तवन करने मात्रसे इच्छाकी निवृत्ति हो जाती है। इन सोलह स्वर्गीके आगे ग्रैवेयिक अनुदिशि आदिमें देवियां नहीं हैं और कपायकी बहुत मन्दता है, इसलिये वहांके देव सहज शिलवंत वा बहाचारी हैं। और जो अह-मिंद्र हैं, उनमें पारिषदादि दश मेद छोटे बहेपनके नहीं हैं। वे बहे सखी हैं। उनसे अधिक सुखी सिद्ध भगवान हैं, जो कि विकार रहित हैं। उनकी मैं वन्दना करता हूं।

१६९ प्रधान पुरुषेंकी गणना।

चौवीसों जिनराय-पाय बंदों सुखंदायक । कामदेव चौवीस, ईस सुमरों सिवनायक ॥ भरत आदि चक्रीस, दुदस बहु सुरनरस्वामी। नारद पदम मुरारि, और प्रतिहरि जगनामी॥ जिनमात तात कुलकर पुरुष,संकर उत्तम जियधरों। कञ्जतदभव कञ्ज भवधरत, मुकतिरूप बंदन करों॥

अर्थ-सुख़के देनेवाले २४ तीर्थकरोंके चरणोंकी वन्दना करता हूं । २४ कामदेवोंका स्मरण करता हूं, जो उसी भवमें मोक्षके नायक अर्थात् सिद्ध हो गये हैं । भरतादि १२ चक्रवर्ती जो अगणित मनुष्य और देवोंके स्वामी थे, तथा ९ नारद, ९ बलभद्र, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण, २४ तीर्थकरोंकी माताएँ, २४ पिता, १४ कुलकर, आर ११ रुद्र (महादेव) ये सब १६९ उत्तम जीव हुए हैं। इनमें कुछ तद्भवमोक्षगामी हैं अर्थात् उसी भवसे मुक्त होने-वाले हैं और कुछ ऐसे हैं, जो थोड़ेस भव धारण करके मोक्ष जावेंगे । इसलिये इन मुक्तरूप आत्माओंकी वन्दना करता हूं । (इनमेंसे जिनमाता पिता, कुलकर, बलभद्र, रुद्र, और कामदेव छोड़ देनेसे ६३ शलाका पुरुप कहलाते हैं। १६९ में कुछ तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव पदवीके भी धारक हुए हैं।)

एकसौ अङ्ताछीस कर्मप्रकृतियाँ।

ग्यानावरनी पांच, दर्सनावरनी नौ विध । दोय वेदनी जान, मोहिनी आठ वीस निध ॥ आव चार परकार, नामकी प्रकृति तिरानौ । तथा एकसौ तीन, गोत दो भेद प्रमानौ ॥ कहि अंतरायकी पांच सब,सौ अड़तालिस जानिए। इमि आठकरम अड़तालिसौं, भिन्नरूप निज मानिए॥ २४॥

अर्थ-ज्ञानावरणीकी ५, दर्शनावरणीकी ९, वेदनीयकी २, मोहनीयकी २८, आयुकी ४, नामकी ९३ अथवा १०३, गौत्रकी २ और अन्तरायकी ५ इस प्रकार आठों कर्मकी सब् मिलाकर १४८ प्रकृतियां हैं । ये १४८ भेद

<sup>9</sup> नाम कर्मकी ९३ प्रकृतियोमें शरीरके ५ मेद् अमेद्विविक्षासे माने हैं । जहां १०३ मेद् माने हैं, वहां शरीरके संयुक्त मेदोंकी अपेक्षासे १५ मेद् माने हैं।

ज़दृह्मप कमें कि हैं। अपने निजह्मपको इनसे जुदा श्रद्धान करना चाहिये। (१४८ मेंसे १०१ प्रकृति तो चार अघा-तिया कमें की हैं और ४७ चार घातिया कमें की हैं।)

> भवविपाकी, क्षेत्रविपाकी, पुद्गलविपाकी और जीवविपाकी प्रकृतियां। सवेया इकतीसा।

वरनादिक बीस संस्थान संहनन वारे, वंधन संघात देह अंगोपांग ठारे हैं। अग्रुरु लघु आतप उपघात परघात, निरमान परतेक साधारन सारे हैं।। अथिर उदोत थिर सुभ असुभ वासठ, पुग्गलिवपाकी भौविपाकी आव चारे हैं। श्रेत्रकी विपाकी चार आनुपूर्वी अठत्तर, वाकी जीवकी विपाकी धरें अघटारे हैं २५

अर्थ-वर्ण ५, गंध २, स्पर्श ८ और रस ५ इस तरह वर्णादिक २० प्रकृतियां; संस्थान ६ और संहनन ६ इस तरह दोनों १२; वंधन ५, संघात ५, शरीर ५ और अंगो-पांग ३, इस तरह चारों १८; अगुरुलघु १, आतप १, उपघात १, परघात १, निर्माण १, प्रत्येक १, साधारण १, अथिर १, उद्योत १, स्थिर १, शुभ १ और अशुभ १ इस तरह १२; कुल मिलाकर ६२ प्रकृतियां पुद्गलियांकी

हैं। पुद्रलमें उदय आती हैं, अशीत पुद्रलमें इनका फलः होता है, इसलिये इन्हें पुद्रलियाकी प्रकृतियां कहते हैं। नरक आयु, तिर्यच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु येः चार प्रकृतियां भवविषाकी हैं। इनका विषाक वा फल भवमें होता है-इनके फलसे जीव संसारमें रुलता ह । नरक-गत्यानुपूर्वी, तिर्येचगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी ये चार प्रकृतियां क्षेत्रविपाक हैं । इनके फलसे विग्रह गतिने अर्थात् भव धारण करनेके पहले जीवका आकार पहले सरीखा वना रहता है । इनका विपाक क्षेत्रमें अर्थात् विग्रहगतिरूप क्षेत्रमें अथवा आत्म-क्षेत्रमें होता है। ज्ञानावरणीकी ५, दर्शनावरणीकी, ९ मोह-नीकी २८, अंतरायकी ५, गोत्रकी २, वेदनीकी २, नाम कर्मकी २७ इस तरइ ७८ प्रकृतियां जीवविषाकी हैं। पुद्रल-विपाकी भवविपाकी आदि सब मिलाकर १४८ प्रकृतियां हो गई। इनका श्रद्धान करनेसे जीव पापसे मुक्त होता है।

विशेष—नाम कर्मकी ९३ प्रकृतियां हैं, जिनमें एकंद्री, दो:दिय, तेइंद्रिय, चौइंद्री, पंचेन्द्रिय, नरकगित, तिर्यंच-गित, मजुष्यगित, देवगित, प्रशस्तिवहायोगित, अप्रशस्तिवहायोगित, अप्रशस्तिवहायोगित, अस, स्थावर, वादर, सक्ष्म, दुस्वर, पर्यास, अपर्याप्त, आदेय, अनादेय, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, यशः-कीति, अयशःकीति, श्वासोच्ह्रास, और तीर्थकर, य २७ प्रकृतियां जीविपपाकी हैं, ४ क्षेत्रविपाकी हैं और वाकी ६२ पुत्रलिपाकी हैं।

#### सर्वधाती और देशघाती प्रकृतियां।

केवल दरस ग्यान आचरणी ताकी दोय, मिथ्यात समै मिथ्यात निद्रा पांच मानिए। तीनों चौकरीकी बारे सर्वघाती इकईस, संज्वलन चार नव नोकषाय मानिये॥ ग्यानावरणीकी चार दर्शनावरणी तीन, अंतराय पांच सम्यक मिथ्यात ठानिये। देसघातीकी छबीस बाकी एकसौ अघाती, तीनों घातीकर्म घात आप सुद्ध जानिये॥

अर्थ-केवलज्ञानावरणी, केवलदर्शनावरणी, मिध्यात्व, सम्यक्तिभ्यात्व, (मिश्रमिध्यात्व) निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धिनिद्रा ये पांच निद्रा, अनन्तानुवन्धी कोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान कोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान कोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान कोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान कोध, मान, माया, लोभ वे वारह कपाय; इस तरह इकीस सर्वधाती अकृतियां हैं । ये अत्मगुणको सर्वधा धातनेवाली हैं, इस लिये सर्वधाती कहलाती हैं । और संज्वलन कोध, मान, माया, लोभ ये चार संज्वलन कपाण; हास्य, राति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुपवेद, नपुंसकवेद ये नी नोकपाय; मतिज्ञावावरणी, श्रुतज्ञानावरणी, अवधिज्ञानावरणी, मनःपर्ययज्ञानावरणी, ये चार ज्ञानावरणी; चक्षुर्दर्शनावरणी, मनःपर्ययज्ञानावरणी, ये चार ज्ञानावरणी; चक्षुर्दर्शनावरणी,

अचश्चर्दश्चनावरणी, अवधि दर्शनावरणी, ये तीन दर्शना-वरणी; दानान्तराय, लामान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्त-राय, वीर्यान्तराय ये पांच अन्तराय; और एक सम्यक्त्व इसः तरह २६ देशघाती प्रकृतियां हैं । ये आत्माके गुणोंकोः एकदेश घात करती हैं—सर्वथा घात नहीं करतीं, इसलिये देशघाती कहलाती हैं । और १०१ प्रकृति अघातिया कर्मोंकी हैं । इस तरह सब मिलाकर २१+२६+१०१=१४८ प्रकृति. हैं । इन तीनों प्रकारके कर्मोंको नाश करके आत्मा शुद्ध होता है—मोक्षको प्राप्त होता है ।

पांच त्रिमंगी (बंध, उद्य, उदीरणा, सत्ता, विशेष सत्ता) । संवेचा इकतीसा।

वर्णादिक च्यार सोलै नाहिं देह आदि पंच, दस नाहिं मिथ्या एक दोय बंध नाहीं है। सोलै दस दोय विना बंध एक सतवीस, मिथ्या उदै तीन दोय बहैं उदै पाहीं है।। उदय औ उदीरणा एक सत बाइसकी, सत्ता सो अड़ताल विसंस सत्ता ठाहीं है।। मिथ्या गुण सौ छियाल काहू सत सत्ताईस,

अर्थ-वर्ण, गंध, रस और स्पर्शके जो २० वीस भेद हैं, वे सामान्यकी अपेक्षासे स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इन

पांचौं तिरभंगीसौं असंगी आपमाहीं है।२७।

चारमें गर्भित हो जाते हैं, इसिलये १६ तो ये कम हुए। और ५ शरीर, ५ वंधन ५ संघात ये १५ प्रकृतियां अवि-नाभावी हैं। अर्थात् जहां एक शरीरका बंध होता है, वहां उस शरीरसम्बंधी वंधन और संघातका भी बंध अवस्य होता है । इसलिये ५ शरीरप्रकृतियों में अविनामावसम्बंधसे ५ बंधन और ५ संघात भी गार्भित हो जाते हैं। दर्शनमोहकी ३ प्रकृतियां हैं, उनमेंसे १ मिथ्यात्वप्रकृति वंधयोग्य है, वाकी २ वंधयोग्य नहीं हैं। अशीत सम्यक्त्व-मिथ्यात्व और सम्यक्षकृतिका बंध नहीं होता है, किन्तु उपशमसम्यक्तीके मिध्यात्वके तीन खंड हो जाते हैं । इस तरह सोलै दश दोय अर्थात् २८ हुई । इनको छोड़कर वाकी १२० प्रकृतियां वंधयोग्य हैं । और उद्यमें दर्शन-मोहनीकी तीनों प्रकृति आती हैं, इसलिये वंधकी अपेक्षा उदयमें २ प्रकृतियां जादा हुई । अर्थात् १२२ प्रकृतियां उदयमें आती हैं । और इतनीहीकी अर्थात १२२ हीकी उदीरणा (स्थिति पूरी किये विना ही कर्मीका फल देकर झड़ना ) होती है । नानाजीवोंकी अपेक्षा सत्ता १४८ ही प्रकृतियोंकी पाई जाती है । यह सामान्य सत्ता है। विशेष सत्ता किसी एक जीवकी अपेक्षासे होती है। सो किसी एक जीवके मिथ्यात्वगुणस्थानमें अधिकसे अधिक १४६ प्रकृति-योंकी सत्ता पाई जाती है । किसीके १२७ की भी वतलाई है। हमारा आत्मा इन पांचों ही त्रिमंगियोंसे जुदा निज-सत्तामें विराजता है।

# वंध, उदय और सत्ता।

बंध एकसो बीस, उदय सो बाइस आवें।
सत्ता सो अड़ताल, पापकी सो कहलावें।।
पुन्यप्रकृति अड़सइ, अठत्तर जीविवपाकी।
बासठ देह-विपाकि, खेत भव चउचउ बाकी।।
इकईस सरबद्याती प्रकृति, देशघाति छब्बीस हैं।
बाकी अद्याति इक अधिकसत, भिन्न सिद्ध
सिवईस हैं।। २८॥

अर्थ-आठों कमें की कुल १४८ प्रकृतियां हैं । इनमें से १२० प्रकृतियों का बंध होता है, १२२ उदयमें आती हैं, सत्ता सबकी अर्थात् एकसो अड़ताली में प्रकृतिकी रहती है। पाप प्रकृतियां १०० हैं, पुण्यप्रकृतियां ६८ हैं, जीव-विपाकी ७८ हैं, देह वा पुद्रलविपाकी ६२ हैं, क्षेत्रविपाकी ४ हैं। सर्वधाती २१, देशधाती २६ और अधाती प्रकृतियां १०१ हैं। आत्मा इन सबसे भिन्न शिवईश अर्थात् मोक्षका स्वामी है और सिद्ध है।

<sup>9</sup> पाप और पुण्य प्रकृतियां मिलाकर १६८ हो गईं और कुल प्रकृतियां १४८ ही हैं। फिर्ं ये २० ज्यादा कैसे हो गईं ! इसका समाधान यह है कि, ५ वर्ण, ५ रस, २ गंध, और ८ स्पर्श, ये २० प्रकृतियां पापरूप भी होती हैं और पुण्यहूप भी होतीं हैं, इसिलेय दोनोंमें गिनी गई हैं।

## पाप प्रकृतियोंके नाम । सर्वेया इकतीसा ।

घाति सैंतालीस दुक्ख नीच नरकायु पंच, संस्थान संहनन बर्न रस मानिए। नर पसु गति आनुपूरवी फरस आठ, गंघ दोय इंद्री चार बुरीचाल ठानिए॥ अथिर अपर्यापत सूच्छम औ साधारण, उपघात थावर असुभ परवांनिए। दुर्भग दुस्वर औ अनादेय अजस रूप, पाप प्रकृति सौ भेद त्यागि धर्म जानिए २९

अर्थ-घाति प्रकृति ४७, दुःख अर्थात् असाता वेदनीय १, नीच गोत्र १, नरकायु १, संस्थान (समचतुरस्रको छोड़कर) अन्तके ५, संहनन (वज्रवृषमनाराचको छोड़कर) अंतके ५, वर्ण ५, रस ५, नरकगित १, पशुगित १, नरक-गत्यानुपूर्वी १, पशुगत्यानुपूर्वी १, स्पर्श ८, गंध २, इंद्री (पंचेन्द्रीको छोड़कर) ४, अप्रशस्तिविद्यायोगित १, अस्थिर १, अपर्याप्त १, सक्ष्म १, साधारण १, उपघात १, स्थावर १, दुर्भग १, दुःस्वर १, अनादेय १, और अजस १ ये सब मिलाकर १०० पाप प्रकृतियां हैं । इनको त्यांग कर धर्मका स्वरूप जानना चाहिये।

## पुण्य प्रकृतियोंके नाम ।

सुर नर पसु आव साता ऊंच मली चाल, सुर नर आनुपूर्वि निरमान स्वास है। बंधन संघात देह वर्ण रस पंच त्रस, तीन अंग सुभ दोय गंध आठ फास है॥ अगुरुलघु पंचेंद्री संस्थान संहनन, वादर प्रतेक थिर पर्यापत जस है। आतप उद्योत परघात सुस्वर सुभग, आदेय तीर्थंकरकों बंदों अघ नास है ३०

अर्थ-देवआयु १, मनुष्यआयु १, 'तिर्यचआयु १, सातावेदनी १, ऊंच गोत्र १, प्रशस्त विहायोगित १, देव-गित १, मनुष्यगत्यानु-वर्ती १, मनुष्यगत्यानु-वर्ती १, मनुष्यगत्यानु-वर्ती १, निर्माण १, श्वासोच्छ्वास १, वंधन ५, संघात ५, शरीर (औदारिकादि) ५, वर्ण ५, रस ५, त्रस १, औदारिकअंगोपांग १, वैक्रियक अंगोपांग १, आहारक-अंगोपांग १, शुभ १, गंध २, स्पर्श ८, अगुरुलघु १, पंचेद्री १, समचतुरस्रसंस्थान १, वज्रवृषभनाराचसंहनन १, वाद्र १, प्रत्येक १, स्थिर १, पर्याप्त १, यश १, आतप १, उद्योत १, परघात १, सुस्वर १, सुभग १, आदेय १, और तीर्थकर १ ये सब ६८ पुण्यप्रकृतियां हैं। समस्तपुण्य-

प्रकृतियोंमें तीर्थकरप्रकृति श्रेष्ठ है—पापोंकी क्षय करनेवाली है, इसलिये मैं उसकी वन्दना करता हूं। जिनमतकी श्रद्धाः।

तिहूं काल षट दरब, पदारथ नव तुम भाखे। सात तत्त्व पंचास्तिकाय, षटकायिक राखे॥ आठ कर्म गुन आठ, भेद लेस्या षट जाने। पंच पंच व्रत समिति, चरित गति ग्यान बखाने॥

सरधे प्रतीत रुचि मन धरे, मुकतिमूल समिकत यही। पद नमों जोर कर सीस धर, धन सर्वग इह विध कही॥ ३१॥

अर्थ-तीन काल—भूत, वर्तमान, भविष्यत्, छहद्रव्य— जीव, पुद्रल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पंचास्तिकाय— कालद्रव्यको छोड़कर वाकीके पूर्वोक्त पांचद्रव्य, सप्त तत्त्व— जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, नव पदार्थ-पूर्वोक्त साततत्त्व और पुन्य, पाप, पदकाय-पृथ्वी-काय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, और त्रसकाय (द्वीन्द्रियादि), आठकर्म—ज्ञानावरणी, दर्शना-वरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय, आठ गुण-(सम्यक्त्वके) निःशंका, निःकांक्षा, निर्विचि-कित्सिता, अमुदृदृष्टी; उपगृहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, अभावना, छहलेश्या-कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्र, पांच व्रत-अहिंसा, सत्य, अचौर्य, व्रक्षचर्य, परिग्रहत्याग, पांच समिति-ईर्या, भाषा, एपणा, आदानिनक्षेपणा, प्रति-श्रापना, पांच चारित्र—सामाधिक, छेदोपस्थापना, परिहार-विशुद्धि, सक्ष्मसाम्पराय, यथाख्यात, पांच गति—नरक, देव, मनुष्य, तिर्यच, मोक्ष, पांच ज्ञान—मित, श्रुत, अविध, मनःपर्यय, और केवल इन सब वातेंपर जो श्रद्धान करना, भतीत करना, और मनमें रुचि धारण करना है, वहीं सुक्तिका मूल सम्यग्दर्शन है। उन सर्वज्ञ देवके चरणोंकों में मस्तकपर हाथ रखके नमस्कार करता हूं, जिन्होंने ये सब वातें वतलाई हैं।

१९९॥ लाख कुलकोङ्का व्योरा । सवैया इकतीसा ।

पृथ्वीकाय बीस दोय जल सात तेज तीनि, वायु सात तरु बीस आठ परमानिए। वे ते चड इंद्री सात आठ नव खग बारै, जलचर साढ़े बारै चौप दस जानिये॥ सरीस्प नव नारकी पचीस नर चौदै, देवता छबीस लाख कुल कोरि मानिए। दोय कोराकोरीमाहिं आध लाख कोरि नाहिं, सबकौं निहारिकै दयाल भाव आनिए॥३२॥ अर्थ-पृथ्वीकायके २२ लाख, जलकायके ७ लाख, तेजकायके ३ लाख, वायुकायके ७ लाख, तक्काय अर्थात् वनस्पतिकायके ८ लाख, दोइंद्रियके ७ लाख, तेइंद्रियके ८ लाख, वोइंद्रियके ७ लाख, तेइंद्रियके ८ लाख, वौद्रायके १२ लाख, जलचारी जीवोंके १२॥ लाख, चौपायोंके १० लाख, सरी-स्प जीवोंके अर्थात् जमीनपर धिसट कर चलनेवाले सांप आदि जीवोंके ९ लाख, नारिक ग्रांके २५ लाख, मनुष्योंके १४ लाख, और देवोंके २६ लाख कलकोइ हैं । सबका जोड़ दो कोड़ाकोड़ी मेंसे आधा लाख कम अर्थात् १९९॥ लाख करोड़ होता है। इन सबको जानकर इनपर दयामाव रखना चाहिये।

स्पर्श रस गंध वर्णादिक भेदसे जीवोंके शरीरके जी-भेद होते हैं, उन्हें कुल कहते हैं ! सम्पूर्ण जीवोंके १९९॥ लाख करोड़ भेद हो सकते हैं ! योनिस्थानोंकी अपेक्षा-कुल अधिक होते हैं, इसका कारण यह है कि, एक योनिसे उत्पन्न हुए जीवोंके भी वर्णादिके भेदसे अनेक भेद हो सकते हैं।

अंकगणनाके ग्यारह भेद ।

ग्यार अंक पद एक, अंक दस सब पद जानी। पूरव चौदे अंक, बीस अच्छर जिनवानी।! उनतिस अंक मनुष्य, पत्य पैतालिस अच्छर। सरसों कुंड छियाल, डेड्सो थिति अच्छर वर ॥ इकतीस अंक पल कलपके, जंबु फलावटि दस वरन । सब वातबलय ग्यारे वरन, धन्य जैन संसे हरन ॥ ३३ ॥

१ इस अलोकिक गणितका जिसे विशेष ज्ञान प्राप्त करना हो, उसे जैन-सिद्धान्तद्र्पणके पृष्ठ ६४ में देखना चाहिये । यहां विस्तारके भयसे नहीं रिल्ला है।

कालके पर्य ३१ अंक प्रमाण हैं । जम्बूद्वीपका घनप रू दश अंक प्रमाण अर्थात् ७९०५६९४१५० योजन है । सब वातवलयोंका घनफल ११ अंक प्रमाण अर्थात् १०२४१९८३४८७ है । संशयके हरण करनेवाले जन-धर्मको धन्य है।

तेरहवं गुणस्थानमं सात त्रिभंगी।

छप्य ।

सात आसरव द्वार, बंध इक साता कहिए।
चौदै भाव प्रमाण, पचासी सत्ता छहिए।।
अस्सी चडरासीय, इक्यासी और पिच्यासी।
यह सत्ता चौ भेद, विसेस जिनेसुर भासी।।
इककम चाळीस उदीरना, उदय वियाळिस मानिए।
यह तेरहवें गुणथानमें, सात त्रिभंगी जानिए३४

अर्थ—तेरहवें सयोगिकेवली गुणस्थानमें सात त्रिमंगी होती हैं, सो इस प्रकार,—सत्यमन, अनुभयमन, सत्यवचन, अनुभयवचन, औदारिककाय, औदारिक मिश्र और कार्माण ये सात आश्रवद्वार हैं, और वंध एक साता वेदनीयका है और भाव इस गुणस्थानमें १४ (ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, मोग, उपभोग, वीर्थ सम्यत्त्व, चारित्र, मनुष्यगति, असि-द्वत्व, भव्यत्व, जीवत्व और लेक्या) होते हैं। ८५ प्रकृति-योंकी सत्ता रहती है। यह सत्ता जिनेश्वर भगवानने नाना जीवोंकी अपेक्षा चार प्रकारकी कही है। अर्थात् किसी जीवके ८० प्रकृतियोंकी, (८५ में से आहारकंचतुष्क और तीर्थंकरप्रकृति छोड़कर), किसीके ८४ की (एक तीर्थंकर-प्रकृतिको छोड़कर), किसीके ८५ की (आहारक चतु-ष्कको छोड़कर) और किसीके ८५ प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है, ३९ प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है, और ४२ प्रकृतियोंका उदय होता है। इस तरह तरहवें गुणस्थानमें आश्रव, बंध, भाव, सामान्यसत्ता, विशेषसत्ता, उदीरणा और उदय ये सात त्रिभंगी होती हैं।

बंधद्शक छप्पय।

जीव करम मिलि बंध, देय रस तास उदै भनि। उद्दीरना उपाय, रहैं जब लों सत्ता गनि।। उत्तकरसन थिति बहैं, घटें अपकरसन कहियत । संकरमन पररूप, उदीरन बिन उपसम मत।।

संक्रमण उदीरन बिन निधत, घट बढ़ उदरन संक्रमन । चहु बिना निकांचित बंध दस, भिन्न आएपद जानिमन ॥ ३५॥

अर्थ-जीव और कमें कि मिलनेको बंध कहते हैं। अपनी स्थितिको पूरी करके कमें के फल देनेको उदय कहते हैं। तप आदि निमित्तोंसे स्थिति पूरी किये विना ही कमें के फल देनेको उदीरणा कहते हैं। जबतक कर्म आत्माके साथ सम्बन्ध रखते हैं, तबतक उनकी सत्ता कहला

ती हैं। जिस कर्मकी जितनी स्थित वांधी हो, उतनीसे अधिक हो जानेको उत्कर्षण कहते हैं और घटजानेको अप-कर्षण कहते हैं। किसी कर्मके सजातीय एक भेदसे दूसरे भेदरूप हो जानेको संक्रमण कहते हैं। द्रन्य क्षेत्र काल भावके निमित्तसे कर्मकी शक्तिके प्रगट न होनेको उपशम कहते हैं अर्थात् जब कर्मोंकी उदीरणा नहीं होती है और उदय भी नहीं होता है, तब उपशम होता है। संक्रमण और उदीरण न होनेको अर्थात् जो कर्मप्रकृति बांधी हों, वे न दूसरे रूप हों और न उनकी उदीरणा हो, उसे निधत्त कहते हैं। और जिसमें स्थितिका घटना बढ़ना पररूप होना और उदीर्ण होना ये चारों वातें न हों, उसे निकांचित कहते हैं। इस तरह बंधके दश प्रकार हैं। हे मन तुझे आत्माका पद इनसे सर्वथा भिन्न समझना चाहिये।

तीन लोकके अक्तिम चैत्यालयोंकी संख्या। सवैया तेईसा (मत्तगयन्द)।

सात किरोर बहत्तर लाख, पतालविषे जिनमंदिर जानें। मध्यहि लोकमें चार सौ ठावन, व्यंतर जोतिकके अधिकानें॥ लाख चौरासि हजार सतानवे, तेइस ऊरध लोक बखानें।

# एकेकमें प्रतिमा सत आठ, नमें तिहुजोग त्रिकाल सयानें ॥३६॥

अर्थ-पातालमें अर्थात् चित्रा पृथिवीके नीचे भवनवासी देवोंके भवनोंमें ७७२०००० अकृत्रिम जिनमंदिर हैं, मध्यलोकमें अर्थात् जम्बृद्धीपसे तेरहवें रुचक कुंडलिगिर नामके तेरहवें द्वीपतकके क्षेत्रमें ४५८ जैन मंदिर हैं। ज्यन्तरदेवोंके और ज्योतिपीदेवोंके भवनोंमें असंख्यात चैत्यालय हैं। और ऊर्ध्वलोकमें अर्थात् सौधर्म स्वर्गसे सर्वार्थ-सिद्धितक ८४९७०२३ चैत्यालय हैं। इन सब मंदिरों या चैत्यालयोंमें एक एकमें एक एक सौ आठ प्रतिमाएं हैं। उन्हें चतुर पुरुप मन वचन कायसे तीनों समय नमस्कार करते हैं।

तीन कम नव कोटि सुनियोंकी संख्या।

पांच किरोर तिरानवे लाख, हजार अठानवे दोसे छ जाने। जीव छठे गुणमें अध सातमें, ग्यारसे छयानवे चार ठिकाने॥ आठ नवे दस बारहे चौदहें, सो उनतीस नवे परमाने। तेरमें आठ हि लाख हजार, अठानवे पांचसे दोय बखाने॥३०॥ अर्थ-अर्राई द्वीपमं एक कालमं अधिकसे अधिक इतने 
ग्रुनि हो सकते हैं-छंठे गुणस्थानमं ५९३९८२०६, सात्वें
गुणस्थानमें उससे आधे अर्थात् २९६९९१०३, आगे उपग्रुमश्रेणीके आठवें, नवें, दश्वें और ग्यारहवें इन चार
स्थानोंमें सब मिलाकर ११९६, अर्थात् प्रत्येक में २९९,
और क्षपकश्रेणीके आठवें, नवें, दश्वें, वारहवें तथा चौदहवें
गुणस्थानोंमें मिलाकर २९९० अर्थात् प्रत्येकमें ५९८, और
तेरहवें गुणस्थानमें ८९८५०२। सबका जोड़ ८९९९९९७
इोता हं। इससे अधिक ग्रुनि एक कालमें नहीं हो सकते।

अदाईद्वीपका ज्योतिपमंडल ।

क्षित (३१ मात्रा)।

एक चन्द इक सूर्य अठासी,
ग्रहअहाइस, नखत बखान।
छ्यासठ सहस पचत्तर नबसे,
कोड़ाकोड़ी तारे जान।।
इकसी बत्तिस चंद इही विध,
ढाई द्वीपमध्य परवान।
सब चैत्यालय प्रतिमामंडित,
बंदन करों जोरि जुगपान।। ३८॥

९ छठे गुणस्थानसे पहले मुनि नहीं होते ।

अर्थ-ज्योतिपी देव पांच प्रकारके हैं-चन्द्र, स्र्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे । इनमें चन्द्र इन्द्र होता है और स्र्य प्रतीन्द्र होता है । एक चन्द्रमाका परिवार इस प्रकार है- १ स्र्य, ८८ ग्रह, २८ नक्षत्र, और ६६९७५ को इनको डी तारागण । सो ढाई द्वीपमें इसी प्रकारके परिवारवाले १३२ चन्द्रमा हैं। इन सब ज्योतिपियों के विमान जिन चैत्यालयों और जिन प्रतिमाओं सहित हैं । इस लिये में दोनों हाध जो इकर नमस्कार करता हूं।

आयुकर्मके वंधके नव भेद ।

आउ अंस पेंसठ सो इकसठ, इकइस सो सत्तासी जान । सात सतक उनतीस दोय सो, तेतालिस इक्यासी मान ॥ सत्ताईस और नो तीनों, एक आठवाँ भेद बखान । नोमीं अंतकालमें बाँधे, अगली गतिकी आउ निदान ॥ ३९ ॥

अर्थ-जीव अपनी अगली आयुका बंध कब करता है, इसका खुलासा इस कवित्तमें किया है,-िकसी जीवकी आयुमें यदि हम ६५६१ अंशोंकी कल्पना करें, तो इसके तीसरे हिस्सेमें अर्थात् जब २१८७ अंश आयुके शेष रह जावेंगे, तब वह आगामी भवकी आयुको बाँधेगा । यदि उस समय नहीं वांध सकेगा, तो २१८७ के तिहाईमें अर्थात् ७२९ अंश शेप रहेंगे, तब बाँधेगा । यदि उस समय भी न बांध सका, तो २४३ अंश शेप रहनेपर बांधेगा । और तब भी न बांध सका तो त्रिभागके ८१, २७, ९, ३ और १ आदि स्थानोंमें बांधेगा । इस तरह आठ बार जो त्रिभाग हुए हैं, उनमेंसे किसी न किसीमें आयुका बंध कर ही लेगा और यदि आठों त्रिभाग चूक जावेगा, तो अपनी आयुके अन्त समयमें तो अवश्य ही अगली आयु बांध लेगा । विना अगली आयुका बंध किये कोई भी जीव वर्तमान आयुको नहीं छोड़ सकता है । और आयु क्मिका बंध त्रिभागमें या अन्तसमयमें होता है ।

#### सत्तावन जीवसमास।

छप्पय ।

भूजल पावक वायु, नित्य ईतर साधारन।
सूच्छम वादर करत, होत द्वादस उचारन।।
सुप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठ मिलत चौदह परवानो।
परज अपर्ज अलब्ध, गुनत व्यालीस बखानो॥
गुन वे ते चौ इंद्री त्रिविध, सर्व एक पंचास भन।
मनरहित सहित तिहुभेदसौं, सत्तावन धर दया
मन॥ ४०॥

अर्थ-संक्षेपसे जीवोंके ५७ भेद होते हैं, वे इस प्रकारसे, पृथ्वीकांय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, नित्यनिगोद, और इतर निगोद । इन छहोमें सक्ष्म और वादर ये दो दो भेद होते हैं, इससे १२ भेद हुए । इनमें सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक ये दो वनस्पतिकायके भेद और मिलानेसे १४ हो गये । और इन सबमें पर्याप्त, अपर्याप्त: ( निवृत्यपर्याप्त ), और अलब्धपर्याप्त ( लब्ध्यपर्याप्त ) ये तीन. तीन भेद होते हैं, इसिलये सब मिलाकर एकेन्द्रिय जीवॉके ४२ भेद हुए । इनमें दो इंद्रिय, ते इंद्रिय और चौ इंद्रियके पर्याप्त, अपर्याप्त, अलब्धपर्याप्त भेद मिलानेसे ५१ हुए और पंचेन्द्री जीव संज्ञी असंज्ञी दो तरहके होते हैं और उन दोनोंमें पर्याप्त आदि भेद होते हैं । सो छह भेद पंचेन्द्रिय-जीवोंके हुए । सब मिलाकर एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके ५७ भेद हुए । इन सब जीवोंपर मनुमें दयाभाव रखना चाहिये।

> अहानवै जीव समास । संवेया इकतीसा ।

इक्यावन थान जान थावर विकलत्रैके, गर्भज दो तीनि सनमूरछन गाए हैं। पांचौं सैनी औ असैनी जल थल नमचारी, भोगभूमि भूचर खेचर दो दो पाए हैं।। दो दो नारकी सुदेव नौ विध मनुष्य बेव, भोगभू कुभोगभू मलेच्छभू बताए हैं। दोय दोय दोय तीनि आरजमें राजत हैं, अठानवे दया करें साध ते कहाए हैं॥ ४१॥

अर्थ-स्थावर और विकलत्रय ( दो इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौ इंद्रिय ) जीवोंके ५१ भेद तो ४० वें पद्ममें कह चुके हैं, उनमें पंचिन्द्रिय जीवोंके ४७ मेद और मिलानेसे ९८ मेद हो जाते हैं । सो इस प्रकारसे, -गर्भज जीवोंके पर्याप्त और अपर्याप्त ( निवृत्ति अपर्याप्त ) ये दो, सम्मूर्छन पंचेन्द्रियोंके पर्याप्त, अपर्याप्त, और अलब्धपर्याप्त ये तीन इस तरह पांच, फिर दोनोंके सेनी और असेनी भेद करनेसे हुए दशा। ये दश भेद थलचारी पंचेन्द्रियोंके हुए । इसी प्रकारके दश दश भेद जलचारी और नमचारी पंचेन्द्रियोंमें भी होते हैं। सब तीस भेद कर्मभूमिके पंचेन्द्रिय जीवोंके हुए । भोग-भूमिमें जलचर और सम्मूच्छिन जीव नहीं होते हैं । केवल गर्भज थलचारी और नभचारी होते हैं और इन दोनोंके पर्याप्त अपर्याप्त दो दो भेद होते हैं । इस तरह भोगभूमिके जीवोंके चार मेद हुए । देव और नारिकयोंके भी पर्याप्त अपर्याप्तके भेदसे चार भेद होते हैं । मनुष्योंके नव भेद होते हैं-भोगभूमि, कुमोगभूमि और म्लेच्छखंडके मनुष्योंके पर्याप्त अपर्गाप्तके प्रकारसे ६ भेद और आर्यखंडके मनुष्योंके पर्गाप्त अपर्गाप्त अलव्धपर्याप्त ये तीन भेद। सब मिलानेसे ९८ भेद हुए— स्थावर जीवोंके........... १२ भोगभूमिके थल नम चारियोंकेश विकलत्रयके............... ९ देव नारिकयोंके...... १० कर्मभूमिके जलचारियोंके १० भोगकुभोग म्लेच्छमनुष्योंके ६ ,, थलचारियोंके.... १० आर्यखंडके मनुष्योंके....... ३ ,, नमचारियोंके.... १० इन सब जीवोंपर जो दया करते हैं, वे ही साधु पुरुष हैं। प्रमादोंके भेद।

विकथारूप पंचीस औस पनवीस कसायिन । गुजतें छस्से सवा, पांच इंद्री मनसों गिन ॥ पौनें चार हजार, पांच निद्रासों गुनिए। सहस पौन उनईस, नेह अरु मोह सु सुनिए॥

साढ़े सैतीस हजार सब, भेद प्रमाद प्रमानिए। छड़े गुणथानकलो कहे, त्याग आप थिर ठानिए ४२

अर्थ-विकैथाके २५ मेद हैं । उनसे २५ कपायोंका गुणा करनेसे ६२५ होते हैं । और ६२५ का पांच इन्द्रिय

१ विकथाके मूल भेद तो चार ही हैं, परन्तु उत्तरभेद मूलसहित २५ हैं— राज कथा, भोजन कथा, खी कथा, चोर कथा, घन, वैर, परखंडन, देश, कपट, गुणबंध, देवी, निष्ठुर, शून्य, कंदर्प, अनुचित, भंड, मूर्स, आत्मप्रशंसा, परवाद, ग्लानि, परपीड़ा, कुलह, परित्रह, साधारण, संगीत।

तथा मन अर्थात् छहसे गुणा करनेसे २७५० होते हैं। इन्हें यांच निद्रासे गुणाकार करनेसे पौने उनईस हजार १८७५० मेद होते हैं। और इन मेदोंको स्नेह और मोहरूप दोकी संख्यासे गुणाकार करनेसे २७५०० होते हैं। इस तरह अमादके साढे सैंतीस हजार भेद होते हैं। ये प्रमाद छहे गुणस्थानतक रहते हैं। इनका त्याग करके अपने आपमें स्थिर होना चाहिये।

ज्योतिषमंडलकी ऊंचाई।

रुपय

सात सतक अरु नवे, तासुपर तारे राजें। ता उपर दस भान, असीपर चन्द विराजें॥ च्यारि नखत बुध च्यारि, तीनिपर सुक्र बतायो। तीनि गुरू कुज तीनि, तीनिपर सनि ठहरायो॥ इमि नवसे जोजन भूमितें, जोतिषचक्र बखानिए। इकसो दस जोजन गगनमें, फैलि रह्यो परमा-निए॥ ४३॥

अर्थ-पृथ्वीसे ७९० योजनकी ऊंचाईपर तारोंके विमान
हैं । उनसे दश योजनकी ऊंचाईपर सूर्य और उससे ८०
योजनकी ऊंचाईपर चन्द्रमा है । चन्द्रमासे ऊपर चार
योजनपर नक्षत्र, चार योजनपर बुध, तीन योजनपर शुक्र,
तीनपर गुरु, तीनपर मंगल और तीनपर शनिः इस प्रकार
क्रमसे एकके ऊपर एक हैं । सब मिलाकर पृथ्वीसे ९००

योजनकी ऊंचाई तक ज्योतिषचक्र है और आकाशमें उसका विस्तार एकसौ दश योजनका है । अर्थात् पृथ्वीसे ७९० योजनकी ऊंचाईसे उसका प्रारंभ होता है और ९०० योजन-पर अन्त होता है। बीचमें ११० योजनमें उसका विस्तार है।

गुणस्थानोंका गमनागमन।

छपय ।

मिथ्या मारग च्यारि, तीनि चउ पांच सात भनि। दुतिय एक मिथ्यात, तृतिय चौथा पहला गनि॥ अन्नत मारग पांच, तीनि दो एक सात पन। पंचम पंच सुसात, चार तिय दोय एक भन॥ छडे षट इक पंचम अधिक, सात आठ नव दस सुनौ। तिय अध ऊरध चौथे मरन, ग्यार बार विन दो मुनौ॥ ४४॥

अर्थ-पहले मिथ्यात गुणस्थानसे ऊपर चढनेके चार मार्ग हैं। कोई जीव मिथ्यात्वसे तीसरे गुणस्थानमें जाता है, कोई चौथेमें, कोई पांचवेंमें और कोई एकदम सातवेंमें जाता है। दूसरे सासादन गुणस्थानसे एक ही मार्ग है अर्थात् वहांसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही जाता है। तीसरे गुणस्था-नसे यदि ऊपर चढता है, तो चौथे गुणस्थानमें जाता है

और यदि नीचे पडता है, तो पहलेमें आकर पडता है। चौथे अत्रतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे ऊपर नीचे जानेके पांचः मार्ग हैं। नीचे पडता है, तो तीसरे दूसरे वा पहलेमें आता है: और यदि ऊपर चढता है, तो पांचवें वा सातवें गुणस्थानमें: जाता है । पांचवं गुणस्थानसे भी पांच मार्ग हैं। ऊपर चदेगा, तो सातवेंमें जायगा और नीचे पड़ेगा, तो चौथैः तीसरे दूसरे या पहलेमें आवेगा । छड़े गुणस्थानसे छह मार्गः हैं। पांचवें गुणस्थानसे एक अधिक है अथीत् ऊपर चहेगा,. तो सातवेंमें जायगा और नीचे उतरेगा तो, पांचवें चौथे तीसरे दूसरे वा पहलेमें आ जायगा । सातवें, आठवें, नववें और दश्वें गुणस्थानसे उपशमश्रेणीवालेके तीन मार्ग हैं। दो अधा ऊर्ध्वके अथीत् इन गुणस्थानींसे जीव नीचे पहेगा,. तो अनुक्रमसे एक एक उतरेगा, अर्थात् छठे, सातवें, आठवें। और नववेंमें आवेगा और ऊपर चढ़ेगा, तो अनुक्रमसे एकः एक ऊपर चद्रेगा, अर्थात् आठवें नववें दशवें और ग्यारहवेंमें जावेगा । और तीसरा मार्ग मृत्युके समयका है । ऐसा नियम है कि, इन गुणस्थानोंसे यदि जीव मरण करे, तो. मृत्युके समय उसका चौथा अत्रत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान हो जाय परन्तु इन गुणस्थानोंमं मरण नहीं होता । ग्यारहवें: गुणस्थानसे बारहवेंमें जानेके मार्गको छोड़कर दो मार्ग हैं। अर्थात् इस गुणंस्थानवाला जीव वारहवें गुणस्थानमें नहीं चढ़ सकता । नीचे उतरेगा, तो दशवेंमें आवेगा, और मृत्युके समय इसका भी चौथा गुणस्थान हो जायगा ।

क्षपक वा क्षायकश्रेणीवाला जीव नीचे नहीं पड़ता है। जपर चढता है, तो ग्यारहवें गुणस्थानमें नहीं जाता है, दश्वेंसे वारहवेमें पहुँच जाता है। और वारहवेंके विनाश तथा तेरहवेंके प्रारंभमें केवलज्ञान प्राप्त करके चौदहवें गुण-स्थानमें जाता है और उसके अन्तमें मुक्त हो जाता है।

चौवीस तीर्थंकरोंके शरीरका वर्ण।

उपय ।

पैहुपदंत प्रभु चंद, चंद सम सेत विराजे। पारसनाथ सुपास, हरित पन्नामय छाजे॥ चासुपूज्य अरु पदम, रकत माणिकदुति सोहै। मुनिसुन्नत अरु नेमि, स्याम सुरनरमन मोहै॥ बाकी सोले कंचन वरन, यह विवहार शरीरश्रुति। निहचे अरूप चेतन विमल, दरसग्यानचारित्त जुत॥ ४५॥

अर्थ-पुष्पदन्त और चन्द्रप्रभ भगवानके शरीरका वर्ण चन्द्रनाके समान सफेद है, पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथका हरे पन्नेके समान रंग है, वासुपूज्य और पद्मप्रभका

१ द्वी कुन्देन्दुतुपारहारधवली द्वाविन्द्रनीलप्रभी । द्वी बन्धूकसमप्रभी जिनवृषी द्वी च पियङ्गुप्रभी । शेषा पाडशजन्ममृत्युरहिता सन्नप्तहेमप्रभास्तेसज्ञानदिवाकरा उत्तराः सिद्धं प्रयच्छन्तु नः ॥

लालमाणिककी प्रभा जैसा है, मुनिसुत्रत और नेमिनाथका। सांवला (नीलमणि सरीखा) है, जिसे देखकर देवों और मनुष्योंका मन मोहित हो जाता है, और शेप १६ तीर्थ-करोंका वर्ण सोनेकी कांतिके समान है। तीर्थकरोंके शरीरकी यह स्तुति व्यवहारसे है। निश्चयसे विचार किया जाय, तो वे रूपरिहत हैं, चैतन्यमय हैं, निर्मल हैं, और क्षायिकदर्शन क्षायिक ज्ञान और क्षायिकचारित्र (खरूपाचरण) संयुक्त हैं।

#### गोम्मटसारका मंगलाचरण।

छपय ।

वंदों नेमिजिनेंद, नमें। चौवीस जिनेसुर।
महावीर वंदामि, वंदि सब सिद्ध महेसुर॥
सुद्ध जीव प्रणमामि, पंचपद प्रणमों सुत्व अति।
गोमटसार नमामि, नेमिचँद आचारज निति॥
जिन सिद्ध सुद्ध अकलंकवर, गुणमणिभूषण उदयधर।
कहुं वीस परूपन भावसीं, यह मंगल सब विधनहर॥ ४६॥

अर्थ-श्रीनेमिनाथ तीर्थकरको नमस्कार है, चोवीसों तीर्थकरोंको नमस्कार है, महावीर भगवानकी वन्दना कहता हूं, सम्पूर्ण सिद्ध महेश्वरोंकी वन्दना करता हूं, शुद्ध आत्माको प्रमाण करता हूं, पंचपदोंको अर्थात् पंचपरमेशीको प्रणाम करता हूं, गोम्मटसार ग्रन्थको नमन करता हूं और नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीको निरन्तर नमस्कार करता हूं । ये आठों, जिनको कि नमस्कार करता हूं केसे हैं !—जिन हें, सिद्ध हैं, कलंकरहित हैं, वर (श्रेष्ठ) हैं और गुणक्षपी माणियोंके भूषणोंको उदित करनेवाले हैं । इन सबको नमस्कार करके भावपूर्वक वीस प्रक्षपणाओंका वर्णन करता हूं । इस वर्णनरूपी कार्यसे यह मंगल सब विधवाधाओंका नाशः करनेवाला होगा ।

<sup>\*</sup> चरचाशतककी अनेक प्रतियोंमें निम्नलिखित छप्पय और भी पाया जाताः है। मालुन नहीं यह मूलका है या प्रक्षिप्त है,—

## पद्विधि मंगल।

नमहुं नाम अरहंत, शुनहु जिनविंव कलिलहर।
परमौदारिक दिन्य बिंब, निर्वाण अवनिपर ॥
कहहु कल्यानककाल, भजहु केवल गुणग्यायक।
यह षटिविधि निन्छेप, महा मंगल वरदायक॥
मंगल दुभेद मल जाय गल, मंगल सुख लहै जीयरा
यह आदि मध्य परजंतलों, मंगल राखों हीयरा॥

अर्थ-१अरहंत भगवानका नाम लेकर नमस्कार करो (नाम निश्चेप), २ पापोंके हरण करनेवाले जिन भगवानके अतिविस्वोंका स्तवन करो (स्थापना निश्चेप), ३ तीर्थेकर भगवानके उत्कृष्ट ओदारिक शरीरयुक्त दिन्य विस्वकी स्तुति करो (द्रन्य निश्चेप), ४ केवलियोंकी निर्वाण असियोंको— सम्मेदशिखर आदिको नमस्कार करो (क्षेत्रनिश्चेप), ५ भगवानके गर्भजन्मादि कल्याणक समयोंका कथन करो (कालनिश्चेप) और समस्त पदार्थोंका ज्ञायक जो केवलगुण

श्रीगोम्मटतार ग्रन्थमें आचार्य नेमिचन्द्रने जो

तिद्धं सुद्धं पणिमय जिणिद्वर णिमिचंद्मकलंकं । गुणरत्नभूसणुद्यं जीवस्य पह्नवणं वोच्छं ॥ यह मंगलाचरण किया है, उसका उक्त हप्पयमें भावानुवाद है ।

इत पद्यके जिन आदि विशेषण गोम्मटसार अन्थके भी हो सकते हैं । इनमें जोर सब विशेषणोंका अभिप्राय तो स्पष्ट ही है, एक 'गुणमणिभूषणउद्यक्षर' में कुछ चोज है । 'गुणमणिभूषण' नाम 'चामुंडराय का है । अर्थात् इन चामुंडरायके छिये जिसका उद्य हुआ है, ऐसा गोन्मटसार यन्थ ।

(ज्ञान) है, उसको मजो (मावनिश्चेप)। इस तरह यह छह प्रकारका निश्चेप महामंगलक्ष्प है और इन्छित वर देनेवाला है। यहां 'मंगल' शब्दके अर्थ करते हैं—एक तो 'मं' अर्थात् दो प्रकारके अन्तरंग और वहिरंग मल वा पाप जिससे 'गल' (गालयित) अर्थात् गल जावें— नष्ट हो जावें और दूसरा 'मंग' अर्थात् सुल 'ल' (लाति) अर्थात् लाता है—जिससे जीव सुखको प्राप्त करता है। यह मंगल प्रत्येक कार्यके आदि मध्य और अन्त तक हृदयमें रखना चाहिये?

चौदह मार्गणामें पांच प्रक्षपणा गर्भित हैं। संवेचा इकतीसा।

जीव समास परजापत मन वच स्वास, इंद्रीकायमाहिं आव गतिमें बखानिए। कायबल जोगमाहिं इंद्री पांच ग्यानमाहिं, आहार परिश्रह ए लोभमें प्रवानिए।। क्रोधमाहिं भय अरु वेदमाहिं मेथुन है, ग्यान ग्यानमाहिं दर्शदर्शमाहिं जानिए। पांचों परूपना ए चौदहमें गभित हैं, गुनथान मारगना दोय मेद मानिए।। अर्थ-जीवसमास, पर्याप्त, मनप्राण, वचनप्राण, और श्वासोच्छासप्राण, ये इन्द्रीमार्गणामें और कायमार्गणामें,

आयुप्राण गितमार्गणामें, काय वल योगमार्गणामें, पांचीं इंद्रियां ज्ञानमार्गणामें, आहार संज्ञा और परिग्रह संज्ञा लोभकषायमार्गणामें, भयसंज्ञा कोधमार्गणामें, मैथुनसंज्ञा वेदमार्गणामें, ज्ञानोपयोग ज्ञानमार्गणामें और दर्शनोपयोग दर्शनमार्गणामें गर्भित हैं। इसतरह पांचों-प्रकृपणा चौदह मार्गणाओंमें गर्भित हैं। सामान्यतासे गुण-स्थान और मार्गणा ये दो ही भेद हैं। अमिप्राय यह कि विशेषतासे तो पांच प्रकृपणा, चौदह मार्गणा और गुणस्थान इस तरह वीस प्रकृपणा हैं, परन्तु जब पांच प्रकृपणाओंको मार्गणाओंमें गर्भित कर लेते हैं, तब केवल दो ही भेद रह जाते हैं।

वारह प्रसिद्ध पुरुषोंके नाम ।

क्रथय ।

बंदों पारसनाथ, नमों बल रामचंद वर ।
कामदेव हनुवंत, प्रगट रावन मानी नर ॥
दानेस्वर स्रेयांस, सीलतें सीता नामी ।
तप बाह्बिल नाव, भाव भरतेस्वर स्वामी ॥
जग महादेव है रुद्रपद, कृष्ण नाम हिर जानिए ।
'द्यानत' कुलकरमें नाभिनृप, भीम बलीभुज मानिए
अर्थ-तीर्थंकरोंमं तेईसवें तीर्थंकर पार्थनाथ स्वामी
और बलमदोंमं नववें रामचन्द्र प्रसिद्ध हुए हैं । इन दोनों
महात्माओंको नमस्कार करता हूं । कामदेवोंमें १८ वें

कामदेव हनुमान, मानी पुरुषोंमें आठवां प्रतिनारायण रावण, दानी पुरुषोंमें राजा श्रेयांस जिन्होंने कि आदि भगवानको इक्षुरसका आहार दिया था, जीलवती स्त्रियोंमें सीता, तप-रिवयोंमें आदिनाथस्वामीके पुत्र बाहूबिल जिनके कि श्रारि-पर लताएँ चढ़ गई थीं, भाववान् पुरुषोंमें भरतचक्रवतीं जिन्हें कि परिग्रह छोड़ते ही अन्तर्भहूर्तमें केवलज्ञान प्राप्त हो गया था, रुद्रोंमें ग्यारहवां रुद्र महादेव, नव हारे अर्थात् नारायणोंमें नववें नारायण श्रीकृष्ण, चौदह कुलकरोंमें नाभिराजा और बलवती अजावालोंमें अर्थात् पराक्रमियोंमें कुन्तीका पुत्र भीम (पांडव) बहुत प्रसिद्ध हुआ।

यों तो शलाका पुरुषोंमें सब ही प्रसिद्ध हैं; परन्तु लोकमें उनमेंसे उक्त पुरुष बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं ।

सम्पूर्ण द्वीपसमुद्रोंके चन्द्रमाओंकी गिनती।

सवेया इकतीसा ।

जंबूदीप दोय लवनांबुधिमें चारि चंद, धातखंड बारे कालोदिध बियालीस हैं।। पुष्करके भाग दोय ईधर बहत्तरि हैं, ऊधे बारेसे चौसिठ भासे जगदीस हैं।। पुष्कर जलिध सार दो सत ग्यारे हजार, आगें आगें चौगुनें बखानें निसदीस हैं। जेते लाख तेते बले दूने दूने आधिके हैं, सबमें असंख चैताले बंदत मुनीस हैं।। ५०॥ अर्थ-जम्बूद्धीपमें २, लवणसमुद्रमें ४, धातकी खंडमें १२ और कालोदिधमें ४२ चन्द्रमा हैं । आगे पुष्करद्धीप हैं । उसके दो माग हैं । इधरके पहले मागमें ७२ और उधरके दूसरे भागमें १२६४ चन्द्रमा हैं । ऐसा जगदीस अर्थात् जिनेन्द्र भगवानने कहा है । पुष्करद्धीपके आगे पुष्कर समुद्रमें ११२०० चन्द्रमा हैं और उसके आगे—समुद्रसे चौगुने समुद्रमें और द्वीपसे चौगुने द्वीपमें हैं । ढाई द्वीपसे आगेके द्वीप और समुद्र जो जितने लाख योजनके हैं, उनमें उतने ही बेलय हैं और प्रत्येक बलयमें दो दो चन्द्रमा होते हैं । इसलिये बलयोंसे दूने दूने अधिक चन्द्रमा होते गये हैं । इन सब चन्द्रमाओंमें असंख्यात जिनचैत्यालय हैं । उनकी मुनिगण बन्दना करते हैं ।

१ पूर्व पूर्व द्वीप और समुद्रके चन्द्रमाओंके प्रमाणसे उत्तरोत्तर द्वीप और समुद्रके चन्द्रमाओंका प्रमाण चौगुना चौगुना है। परन्तु इतना विशेष है कि उत्तर द्वीप और समुद्रके चल्योंके प्रमाणसे द्ना प्रमाण उस चौगुनी संख्यामें और मिलाना चाहिये। जैसे पूर्व पुण्करसमुद्रके चन्द्रमाओंकी संख्या ११२०० है, जिसको चौगुना करनेसे ४४८०० हुए। इसमें उत्तरद्वीपके चलयोंके प्रमाण ६४ के द्ने १२८ मिलानेसे उत्तरद्वीपके चन्द्रमाओंका प्रमाण ४४९२८ होता है। इसही प्रकार आगे जानना।

र जम्बूद्वीपमें एक, लवण समुद्रमें दो, धातकी खंडमें छह, कालोद्धिमें इक्कीस और पुष्करके पूर्वार्धमें छत्तीस बलय (परिधि) हैं। आगेके बलयोंके प्रमाणभें. विशेषता है। पुष्करका उत्तरार्ध आठ लाख योजनका है, इसलिये उसमें आठ बलय हैं। पुष्करसमुद्र ३२ लाख योजनका है, इसलिये उसमें ३२ बलय हैं।

अधोलोकके चैत्यालयोंकी संख्या। कवित्त (३१ मात्रा)।

चौसिठ लाख असुर जिनमंदिर, लाख चौरासी नागकुमार। हेमकुमार सुलाख बहत्तरि, छह विध लाख छहत्तरि धार॥ लाख छानवे बातकुमार, पताललोक भावन दस सार। सात कोरि सब लाख बहत्तरि, वैत्याले बन्दों सुखकार॥ ५१॥

अर्थ-असुरकुमार देवों के भवनों में ६४ लाख, नाग कुमारों के भवनों में ८४ लाख और हेमकुमारों के भवनों में ७२ लाख अकृत्रिम जिनचैत्यालय हैं। आगे जो छह प्रकारके कुमार अर्थात् विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, मेघकुमार, उद्धि-कुमार, द्वीपकुमार और दिक्कुमार देव हैं, उनके भवनों में छिहत्तर छिहत्तर लाख और वायुकुमारों के भवनों में ९६ लाख चैत्यालय हैं। इस प्रकार पाताल लोकवासी दश प्रकारके देवों के भवनों में सात करोड़ बहत्तर लाख जिनमंदिर हैं। उनकी में बन्दना करता हूं। वे सुखके देनेवाले हैं। अर्थात् उनके स्मरण, वन्दनसे पुण्यवंध होता है और पुण्यवन्धसे सुख प्राप्त होता है।

## मध्यलोकके चैत्यालय ।

हरपय ।

पंचमेरके असी, असी वक्षार विराजें। गजदंतनपे बीस, तीस कुलपर्वत छाजें। । सो सत्तर वैतार धार, कुरुभूमि दसोत्तर। इष्वाकार पहार, चार चव मानुषात्रपर। । नंदीसुर बाविन रुचिकमें, चार चार कुंडल सिखर। इम मध्यलोकमें चारिसे, ठावन बंदों विघनहर।।

अर्थ-मध्यलोकमं ४५८ अकृतिम जिनचैत्यालय हैं।
उनका विवरण इस प्रकार है:—ढाई द्वीपमें पांच मेरुपर्वत हैं
और प्रत्येक मेरुपर सोलह सोलह चैत्यालय हैं। इस तरह
पंचमेरुके ८०। एक एक मेरुके पूर्व पश्चिम विदेहक्षेत्रोंमें
सोलह सोलह वक्षार पर्वत हैं और प्रत्येक पर्वतपर एक एक
मन्दिर है। इस तरह सब वक्षार पर्वतोंके ८०। एक एक
मेरु संबंधी चार चार गजदन्तपर्वत हैं। इनपर भी एक एक
चैत्यालय है। इस तरह गजदन्तोंके २०। एक एक मेरुसंबंधी छह छह कुलाचल हैं; उनपर ३०। एक एक मेरुसंबंधी चौंतीस चौंतीस वैताद्य पर्वत हैं, उनपर १७०।
एक एक मेरुसबंधी चौंतीस चैंतिस वैताद्य पर्वत हैं, उनपर १७०।
एक एक मेरुसबंधी चौंतीस चौंतीस वैताद्य पर्वत हैं, उनपर १७०।
एक एक मेरुसबंधी चौंतीस चौंतीस वैताद्य पर्वत हैं, उनपर १७०।
एक एक मेरुसबंधी चौंतीस चौंतीस वैताद्य पर्वत हैं, उनपर १७०।
एक एक मेरुसबंधी चौंतीस चौंतीस वैताद्य पर्वत हैं, उनपर १७०।
एक एक मेरुसबंधी चौंतीस चौंतीस वैताद्य पर्वत हैं, उनपर १७०।
एक एक मेरुसबंधी चौंतीस चौंतीस वैताद्य पर्वत हैं, उनपर १७०।
एक एक मेरुसबंधी चौंतीस चौंतीस वैताद्य पर्वत हैं, उनपर १७०।
एक एक मेरुसबंधी चौंतीस चौंतीस वैताद्य पर्वत हैं, उनपर १७०।
एक एक पर्वतपर १०, इष्वाकार पर्वतपर १०, मानुसबंधी चौंतपर १०, रुच्वाकार पर्वतपर १०, मानुसबंधी चौंतपर १०, रुच्वाकार पर्वतपर १०, नन्दीक्ष्यरदीपमें ५२, रुच्विक द्वीपके
रुच्विक पर्वतपर १० और कुंडलद्वीपके कुंडलिगिरियर १३

इस तरह ६८ । इन सब ४५८ चैत्यालयोंकी में बन्दना करता हूं । ये सब विझोंके हरण करनेवाले हैं । कर्ध्वलोकके अकृतिम चैत्यालय। सवया इकतीसा ।

प्रथम बत्तीस दूजें अहाईस तीजें बारे, चौथैं आठ पांचें छहें चार लाख ख्यात हैं। सातें आठमें पचास नौमें दसमें चालीस, ज्यारें बारें छै हजार चारों सत सात हैं।। अधो एक सत ग्यारै मध्य एक सत सात, ऊरध इक्यानू नव नवोत्तरें जात हैं। पंचोत्तरे चवरासी लाख सत्तानू हजार, तेईस वैत्याले सब बन्दों अघघात हैं॥ ५३॥ अर्थ-पहले सौधर्मस्वर्गमं ३२ लाख, दूसरे ईशानस्वर्गमं २८ लाख, तीसरे सनत्कुमारस्वर्गमें १२ लाख, चौथे माहे-न्द्रस्वर्गमें ८ लांख, पांचवें ब्रह्म और छद्दे ब्रह्मोत्तरस्वर्गमें ४ लाख, सातवें लांतव और आठवें काषिष्टस्वर्गमें ५० हजार, नववें शुक्र, दशवें महाशुक्र स्वर्गमें ४० हजार, ग्यारहवें वारहवें सतार सहस्रार स्वर्गमें ६ हजार, तेरहवें चौदहवें पन्द्रहवें सोलहवें आनत प्राणत आरण और अच्युत इन चारों। स्वर्गीमें ७००, अधोग्रैवेयकमें १११, मध्यग्रैवेयकमें १०७, ऊर्ध्वप्रवेयकमें ९१, नवोत्तर अर्थात् अनुदिश विमानोंमें ९ और पंचोत्तर विमानोंमें ५; इस तरह उर्ध्वलोकके सर्

मिलाकर जो ८४९७०२३ जिन चैत्यालय पापोंके नाशः करनेवाले हैं, उनकी में वन्दना करता हूं।

सौधर्म इन्द्रकी सेनाकी गणना ।

इंद्रसेन सात हाथी घोरे रथ प्यादे बैल, गंधरव नृत्य सात सात परकार हैं। आदि चौरासी हजार आगें पट दूने दूने, एक कोरि छै लाख अड़सठ हजार हैं॥ एते गज तेते तेते छह भेद सबके ते, सात कोरि छियालीस लाख निरधार हैं। सहस छिहत्तर हैं औ एक अवतार न्योग, पुन्यकर्म भोग भोग मोखकों सिधार हैं॥५४॥

अर्थ-सौधर्मस्वर्गके इन्द्रकी सेना सात प्रकारकी हैहाथी, बोदा, रथ, प्यादा, बैठ, ग्रन्धर्व और नर्तक । और
इस सात प्रकारकी सेनाके सात सात प्रकार और भी हैं।
आदिकी अर्थात् पहली सेनामें ८४ हजार हाथी हैं और
आगेकी छह सेनाओंमें इनसे दूने दूने हाथी हैं। इस हिसाबसे सब मिलाकर १०६६८००० हाथी हैं। जितने ये
हाथी हैं, उतने ही घोड़े रथ आदि हैं। सब सेनाकी गिनती
हाथी घोड़े आदि मिलाकर ७४६७६००० है। इस सौधर्म
इन्द्रका केवल एक अवतार घारण करनेका नियोग होता
है। पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए इस महान् वैभवको

भोगकर यह यहांसे च्युत होकर एक मनुष्य जन्म धारण करके मोक्षको सिधारता है।

इन्द्रियोंके विषयकी सीमा।

छपयं ।

परस चारिसै धनुष, असेनीलों दुग्रुना गानि । रसना चौसठि धनुष, घान सौ तेइंद्री भानि ॥ चख जोजन उनतीस, सतक चौवन परवानो । कान आठसै धनुष, सुनै सेनी सो जानो ॥ नव जोजन घान रसन फरस, कान दुवादस जोजना । चख सैतालीस सहस दुसै, तेसठि देखै जिन भना ॥ ५५॥

अर्थ-एकेन्द्रिय जीवके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है। इसकी स्पर्शन इन्द्रियका विषय ४०० धनुष्य का होता है। आगे दोइन्द्रियसे लेकर असेनी पंचेन्द्री तकके जीवोंके जो स्पर्शन इंद्रिय होती है उसका विषय द्ना दूना है। अर्थात् दोइंद्रियकी स्पर्शन इन्द्रियका विषय ८००, तेइन्द्रियका १६००, चौइंद्रियका ३२०० और असेनी पंचेंद्रियका ६४०० धनुष है। दो इंद्रिय जीवोंके स्पर्शनके सिवा रसना (जीभ) इंद्रिय और होती है। इसका विषय ६४ धनुषका है। आगे तेइंद्रिय चौइंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवोंकी रसनाका विषय भी द्ना दूना अर्थात् कमसे १२८, २५६ और ५१२

धतुषका है। तेइंद्रिय जीवोंके पहली दो इंद्रियोंके सिवा एक घ्राण (नाक) इंद्रिय और होती है। इसका विषय १०० भनुप है और चौइंद्रिय तथा असेनी पंचेंद्रिय जीवोंकी घाण इंद्रियका विषय पूर्वसे हुना दूना अर्थात् २०० और ४०० धनुपका है। चौइंद्रिय जीवोंके पहले कही हुई तीन इंद्रि-चोंके सिवा एक नेत्र इंद्रिय और होती है । इसका विषय २९५४ योजनका है ! इससे दूना अर्थात् ५९०८ योजन असेनी पंचेन्द्रियकी नेत्र इंद्रियका विषय है । असेनी पंचे-द्रियके चौ इंद्रियसे एक कान इंद्रिय और अधिक होती है। अर्थात् जो सुनता है सो असेनी पंचेंद्रिय है । इसका विषय ८०० धनुषका है । पंचेंद्रिय जीवोंकी इंद्रियोंका विषय इस प्रकार है;-प्राण (नाक) का ९ योजन, रसना, स्पर्श और कानका बारह बारह योजन और नेत्रद्वारा पंचेंद्रिय जीव ४७२६३ योजनतक देख सकता है। इस प्रकार जिन भगवानने कहा है।

यहां इंद्रियोंके विषयकी उत्कृष्ट सीमा वतलाई है। इसका अभिप्राय यह है कि एकेन्द्रियादि जीवोंकी इंद्रियां अधिकसे अधिक इतने दूरतकके पदार्थोंका ज्ञान कर सकती हैं। इससे आगेके पदार्थोंका वे विषय नहीं कर सकती हैं। पंचिन्द्रिय जीवोंमें पांचों इंद्रियोंका उत्कृष्ट विषय जो ऊपर कहा है, वह चक्रवर्तीके होता है, अन्य सामान्य जीवोंके नहीं।

केवली समुद्धात करते हैं, तब उनके कौन कौन योग होते हैं ? सवैया इकतीसा।

पहलें समैमें करें दंड आठमें संवरें, परदेस आतम औदारिक प्रमानिए। दूसरें कपाट होंय सातमें संवरें सोय, संवरें प्रतर छड़े भिस्न जोग जानिए॥ तीसरें प्रतर, चौथें पूरत सरव लोक, पूरन संवरें पांचें कारमान मानिए। आठ समैंमाहिं जात केवल समुद्धात, निर्जरा असंख गुनी देव सो बखानिए॥५६॥

अर्थ-मूल शरीरके विना छोड़ जीवके प्रदेशोंके शरीरसे चाहर निकलनेको समुद्धात कहते हैं । चौदहवें गुणस्थानके पूर्ण होनेमें जब अन्तर्मुहूर्त काल वाकी रह जाता है, तब गोत्र वेद और नामकर्मकी स्थिति आयुकर्मकी स्थितिके समान करनेके लिये केवली भगवानके आत्मप्रदेश शरीरसे चाहर निकलते हैं और पहले समयमें दंडेके आकार होते हैं जब कि जीव आत्मप्रदेशोंको शरीरके विस्तारके प्रमाण

१ जिन मुनियोंको आयुके छह महीना शेप रहनेके पछि केवलज्ञान होता है, वे मुनि नियमसे समुद्रात करते हैं । परन्तु जिनके छह महीनेसे पहले केवल-ज्ञान हो जाता है, वे समुद्रात करते भी हैं और नहीं भी करते हैं-कुछ जियम नहीं है।

ऊपर नीचेकी तरफ वातवलयोंको छोड़कर चौदह राजूतक विस्तृत करता है । दूसरे समयमें किवाड़ सरी वे हैं जब कि वे प्रदेश दंडके वरावर चौड़ाई लिये हुए ही यदि पूर्वको मुंह हो तो दक्षिण उत्तरको और उत्तरको मुंह हो ती पूर्व, पश्चिमकी तरफ वातबलयके सिवा लोकपर्येत पसर जाते हैं। तीसरे समयमें प्रतररूप होते हैं जब कि जो प्रदेश ् दूसरे समयमें उत्तर दक्षिणकी तरफ शरीराकार बने रहे थे वे उत्तर दक्षिणकी तरफ भी वातवलयके सिवा लोक पर्यंत फैल जाते हैं और चौथे समयमें लोकपूर्ण हो जाते हैं अर्थात सारे लोकमें व्याप्त हो जाते हैं । फिर पांचवें समयमें प्रतर-रूप, छट्टे समयमें कपाटरूप और सातवें समयमें दंडरूप होकर आठवेंमें संकुचित होकर शरीरमें समा जाते हैं ! इन आठ समयोंमें आत्माके औदारिक कायादि कौन कौन योग होते हैं वे इस सवैयामें वतलाये हैं:-जव आत्माके प्रदेश पहले समयमें दंडरूप होते हैं और आठवेंमें संकुचित होते हैं, उस समय औदारिक काययोग होता है । दूसरे समयमें जन कपाटरूप होते हैं . और सातवेंमें कपाट अवस्थासे संकु-चित होते हैं तथा छहे समयमें जब प्रतरका संबरण होता. है, तब औदारिकामिश्र योग होता है । तीसरे समयमें जब प्रतर रूप होते हैं, चौथेमें जब सारे लोककी पूर्ण करते हैं और पांचवेंमें जब लोकपूर्ण अवस्थाका संवरण करते हैं, तब कार्माण योग होता है । इस तरह आठ समयोंमें केवल-

समुद्रात होता है, जिनमें असंख्यात गुणी निर्जरा होती है । ऐसा जिनदेवने कहा है।

पक समैगाहिं एकसमैपरबद्ध बँधे, एक समै एकसमैपरबद्ध झरे है। वर्गना जघन्यमें अभव्यसों अनंतगुनी, उतिकष्ट सिद्धकों अनंत भाग धरे है।। जैसें एक गास खाय सात धात होय जाय, तैसें एक सातकर्मरूप अनुसरे है। यों न लहें मोख कोइ जाके उर ग्यान होइ, एकसमें बहु खोइ सोइ सिव बरे है।। ५७॥

अर्थ-जनतक मिध्यात्न परिणाम रहते हैं, तनतक आत्मा कमोंसे नहीं छूट सकता है । जन सम्यक् परिणाम होते हैं, तन ही नह कमोंसे मुक्त होता है । इसी नातको नतलाते हैं:-मिध्याती जीन एक समयमें एक-समयभन्द कमन्यीणाओंका नंध करता है और एक समयमें एक-समय-प्रनद्ध नर्गणाओंको ही झड़ाता है । (एक समयमें जितने कम्परमाणुओंका नंध होता है, उत्तनेको समयप्रनद्ध कहते हैं । इन समयप्रनद्ध कम्परमाणुओंमें अनैन्त कमन्यीणायें होती हैं ।) जधन्य नर्गणाका प्रमाण अभन्य जीनोंकी:

१ अनन्तके अनन्तभेद हैं।

संख्यासे अनन्त गुना और उत्क्रप्ट वर्गणाका सिद्धजीवसं-च्याके अनन्तवें भाग होता है । जिस तरह एक तरहके ग्रासका भोजन करनेसे परिपाकमें उससे रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य आदि सात धातुएँ वनती हैं, उसी प्रकार मिध्यात्व परिणामोंसे वांधी हुई उक्त कर्मवर्गणाओंका सातकर्मरूप परिणमन होता है । इस लिये कोई जीव यों ही सहज मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है । क्योंकि इस तरह कर्मोंका आवा-गमन वरावर होता रहता है । कर्म वरावर सत्तामें वने रहते हैं । जिसके हदयमें आत्म शरीरादि संबंधी भेद—विज्ञान हो जाता है, वह समिकती जीव भेदज्ञानके वलसे प्रत्येक समय गंधकी अपेक्षा अधिक कर्मोंको क्षय करता है अर्थात् उसके गंध थोड़ा होता है और निर्जरा वहुत होती है, इसलिये नहीं, ग्रांकि सुन्दरीका वरण करता है ।

आठ कमोंके आठ दृष्टान्त ।

देवपै पखो है पट रूपकों न ग्यान होय, जैसें दरबान भूप-देखनों निवारे है। सहत लपेटी असिधारा सुखदुखकार, मदिरा ज्यों जीवनकों मोहिनी बिथारे है। काठमें दियो है पाँव करे थितिको सुभाव, चित्रकार नाना नाम चीतके समारे है।

१ विस्तृत करता है—मोहनीका विस्तार करता है । २ चित्रित करके—घना •करके।

चैकी ऊंच नीच घेरे भूप दीयों मैंने करे, एई आठ कर्म हरें सोई हमें तारे हैं ॥ ५८॥ अर्थ-देवकी मृतिंपर यदि कपड़ा पढ़ा हुआ हो, तो जिस तरह उसका ज्ञान नहीं होता है-उसका रूप नहीं दिखता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्मका परदा पड़नेसे आत्माका ज्ञान गुण ढँक जाता है । जिस तरह दरवान अर्थात् पहरेदार राजाका दर्शन नहीं करने देता है, उसी प्रकार दर्शनावरणी कर्म आत्माक दर्शनगुणका दर्शन नहीं होने देता है । जिस तरह शहदमें लिपटी हुई तलवारकी भार चाटनेसे मीठी लगती है और साथ ही जीभको काट डालती है, उसी प्रकारसे वेदनी कर्म आत्माको सुंखी, दुःखी करता है। यह कर्म आत्माके अन्याबाध गुणका घात करता है। जिस तरह शराव जीवींपर मोहनीका अर्थात् वेहोशीका ( गावलेपनका ) विस्तार करती है, उसी प्रकारसे मोहनी कर्म आत्माको मोहित कर डालता है । इस कर्मके संयोगसे जीव परपदार्थों में इष्ट तथा अनिष्टकी करपना करता है और तद्भुप आचरण करता है । अर्थात् इससे जीवके, सम्यत्तव और चारित्र गुणका घात होता है। जिस तरह चोरका पैर काठमें दे देनेसे वह काठ उसकी स्थिति करता है-उसको कहीं हिलने चलने नहीं देता है, उसी प्रकारसे आयु कर्म जीवकी भवभवमें स्थिति करता है। जब तक एक शरीरकी आयु पुरी नहीं हो जाती है, तब तक जीव दूसरे शरीरमें

१ चक्रवाला अर्थात् कुँमार । २ घड़ता हे-चनाता है। ३ रोकता है।

नहीं जा सकता है । इससे अवगाह गुणका घात होता है । जिस प्रकार चित्रकार नानाप्रकारके चित्र बनाकर उनके जुदा जुदा नाम रखता है, उसी प्रकारसे नाम कर्म एकेन्द्रि-यादि नामवाले शरीर बनाता है । यह कर्म आत्माके सक्ष्मत्व गुणका घात करता है । जिस प्रकारसे कुम्हार ऊँचे नीचे अर्थात् छोटे बड़े वर्तन बनाता है, उसी प्रकारसे गोत्र कर्म ऊँच नीच कुलमें जीवको उत्पन्न करता है । और जिस प्रकार मंडारी राजाको दान करनेसे रोकता है, उसी प्रकार अन्त-राय कर्म दान लाम भोग और उपभोगमें रुकावट करता है । इन आठों कर्मोंका जिन्होंने हरण किया है, वे ही (सिद्धपरमेष्टी) इमको तारनेमें समर्थ हैं।

चै।दृह गुणस्थानेंभिं सत्तावन आस्रव।

पचपन अरु पचास तेतालिस,
छचालिस सैंतिस चौविस जान।
बाइस ठाइस सोलह दस अरु,
नव नव सात अंत न बखान।।
चौदै गुणथानकमें इह विध,
आस्रवदार कहे भगवान।
मूल चार उत्तर सत्तावन,
नास करो धिर संवरग्यान।। ५९॥
अर्थ-पहले मिथ्यात्व गुणस्थानमें ५५ आस्रव होते हैं।

आहारक और आहारकिमश्र ये दो नहीं होते हैं । दूसरे सासादन गुणस्थानमें ५० आस्रव होते हैं-पांच मिध्यात्व, एक आहारक और एक आहारकमिश्रयोग ये सात नहीं होते हैं। तीसरे मिश्र गुणस्थानमें ४३ आस्रव होते हैं-१४ आस्रव नहीं होते हैं:-५ मिथ्यात्व, ४ अनन्तानुबन्धी, २ आहारक और औदारिकमिश्र, वैश्रियकमिश्र, कार्माण ये तीन । चौथे अव्रत गुणस्थानमें ४६ आसव होते हैं- उपरके ४३ और अंतके ३ मिश्र मिलाकर । पांचवें देशविरति गुणस्थानमें ३७ आस्रव होते हैं । ऊपरके ४६ मेंसे ४ अप्र-त्याख्यानकषाय, ४ योग, और एक त्रसवध इस तरह ९ घटा देना चाहिये। छट्ठे प्रमत्तसंयममें २४ आस्रव होते हैं-'४ संज्वलन कषाय, ९ हास्यादि नोकपाय, ९ योग और २ आहारक। सातवें अप्रमत्तमें २२ होते हैं:-४ संज्वलन-क्षाय, ९ योग और ९ हास्यादि नोकषाय । आठवें अपूर्वकर-णमें ऊपरके ही २२ आस्रव होते हैं। नववें अनिवृत्तिकरणमें १६ आस्त्रव होते हैं:-९ योग, ४ संज्वलन कषाय और ३ चेद । दश्वें सक्ष्मसाम्परायमें १० आस्रव होते हैं:-९ योग और १ सक्ष्म लोग । ग्यारहवें उपशान्तकषायमें इन्हीं ९ योगोंका आसव होता है, चारहवें श्लीणमोहमें भी इन्हीं ९ योगोंका आस्रव होता है और तेरहवें सयोगकेवली गुणस्था-नमें ३. काययोग, २ वचनयोग, और २ मनीयोग इस -तरह सातका आस्रव होता है और अन्तके चौदहवें अयोग-केवली गुणस्थानमें आस्रव सर्वथा नहीं होता है। इस तरह

भगवान केवलीने वतलाया है कि कीन कौन गुणस्थानीं में कितने कितने आस्रवद्वार होते हैं। आस्रवके मूल भेद चार हैं और उत्तर भेद ५७ हैं। हे भन्यो, संवरतन्वको जानकर इनके नाश करनेका प्रयत्न करो।

चौद्द ग्रुणस्थानीं १२० प्रकृतियोंका बन्ध । इकसी सतरे एक एकसी, चौहत्तर सतहत्तर मान । सतसठ तेसठ उनसठ ठावन, बाइस सतरे दसमें थान ॥ ग्यारम बारम तेरम साता, एक बंध निहं अंत निदान । सब गुणथानक बँधें प्रकृति इम, निहचें आप अबंध पिछान ॥ ६० ॥

अर्थ-पहले मिथ्यात्वगुणस्थानमें ११७ प्रकृतियोंका वंध होता है। कर्मोंकी संव मिलाकर १४८ प्रकृतियां हैं। इनमेंसे स्पर्शादिक २० प्रकृतियोंका स्पर्शादिक ४ में और ५ वंधन •और ५ संघातोंका पांच शरीरोंमें अन्तर्भाव हो जाता है। इस कारण भेद-विवक्षासे सब १४८ और अभेद

अासवके १ द्रव्यवन्यका निमित्तकारण, २ द्रव्यवन्यका उपादान-कारण, ३ भाववन्यका तिमित्तकारण और ४ भाववन्यका उपादानकारण ये चार भेद हैं।

विवक्षासे १२२ प्रकृतियां हैं । इनमेंसे सम्याग्मिध्यात्व और सम्यनप्रकृति इन दोनोंका बन्ध नहीं होता है । क्योंकि इन दोनोंकी सत्ता सम्यक्त्व परिणामोंसे मिध्यात्व प्रकृतिके तीन खंड करनेपर होती है । इसिलये अनादि मिध्याद्यधिकी बन्ध-योग्य प्रकृतियां कुल १२० हैं । इनमेंसे मिध्यात्व-गुणस्थानमें तीर्थकर प्रकृति, आहारक अरीर और आहारक अंगोपांग इन तीन प्रकृतियोंका बंध नहीं होता है । क्योंकि इन तीनोंका बंध सम्यग्दिधयोंके ही होता है । इस तरह पहले गुणस्थानमें ११७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । इस तरह पहले गुणस्थानमें

दूसरे सासादन गुणस्थानमें 'एक एकसौ ' अर्थात् १०१ प्रकृतियोंका बंध होता है । अर्थात् उपर कही हुई ११७ प्रकृतियोंमेंसे मिथ्यात्व, हुंडकसंस्थान, नपुंसकवेद, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्तास्प्रपाटिकासंहनन, एके-न्द्रियजाति, विकलत्रय तीन, स्थावर, आताप, सक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इन सोलह प्रकृतियोंका बंध नहीं होता है।

तीसरे मिश्रगुणस्थानमें ७४ प्रकृतियोंका बंध होता है।
दूसरे गुणस्थानमें जिन १०१ प्रकृतियोंका बंध होता है,
उनमेंसे अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ, स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय,
न्यग्रोध संस्थान, स्वाति संस्थान, कुन्जक संस्थान, वामन
संस्थान, वज्रनाराच संहनन, नाराच संहनन, अर्द्धनाराच
संहनन, कीलित संहनन, अप्रशस्तविहायोगित, स्त्रीवेद,

नीचगोत्र, तिर्यगाति, तिर्यगात्यानुपूर्वी, तिर्यगायु और उद्योत इन २५ व्युच्छित्र प्रकृतियों के घटानेसे शेप रहीं ७६। इनमेंसे मनुष्यायु और देवायु ये दो और घटा देनी चाहिये। क्यों कि इस गुणस्थानमें किसी भी आयुकर्मका बंध नहीं होता है। इस तरह ७४ प्रकृतियों का वन्ध होता है।

चौथे गुणस्थानमें ७७ प्रकृतियोंका वन्ध होता है। ऊपर कही हुई ७४ और मनुष्यायु, देवायु तथा तीर्थकर ये तीन, कुल ७७।

पांचवें गुणस्थानमें ६७ प्रकृतियोंका वन्ध होता है। चौथे गुणस्थानकी ७७ प्रकृतियोंमेसे अप्रत्याख्यानावरण, ऋोध, मान, माया, लोभ, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, औदारिक श्रीर, औदारिक अंगोपांग, और वज्रव्रषमनाराच संहनन ये दश व्युच्छिन-प्रकृतियां घटां देनेसे ६७ रह जाती हैं।

छटे गुणस्थानमें ६२ प्रकृतियोंका चन्ध होता है। ऊपर-के ६७ मेंसे प्रत्याख्यानावरण कोध, मान, साया और लोभ इन ४ को घटा देनेसे ६२ रहती हैं।

सातवें गुणस्थानमें ५९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। छहे गुणस्थानकी ६३ वन्धप्रकृतियोंमेंसे अस्थिर, अशुभ, असाता, अयशःकीर्ति, अरति, और शोकके घटानेसे शेष रही ५७, इनमें आहारकशरीर और आहारक अंगोपांग इन दोके मिलानेसे ५९ होती हैं। अठर्वे गुणस्थानमें ५८ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। जिपरकी ५९ मेंसे देवायुको घटानेसे ५८ प्रकृतियां बंध-ऱ्योग्य रहती हैं।

नववं गुणस्थानमं २२ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। उपरकी ५८ मेंसे नीचे लिखीं ३६ व्युच्छिन प्रकृतियोंको घटानेसे २२ रहती हैं:—निद्रा, प्रचला, तीर्थकर, निर्माण, प्रशस्तिबहायोगिति, पंचेन्द्रियजाति, तैजस शरीर, कार्माण शरीर, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, समचतुरस संस्थान, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, देवगित, देवगत्यानुपूर्वी, रूप, रस, गंध, स्पर्श, अगुरुलघुत्व, उपघात, परवात, उञ्जास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, श्रम, सुमग, सुस्वर, आदेय, हास्य, रति, जुगुप्सा और भय।

दक्षवें गुणस्थानमें १७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। उप-रकी २२ मेंसे पुरुषवेद, और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभको घटानेसे १७ रहती हैं।

ग्यारहवें, वारहवें, और तेरहवें गुणस्थानमें केवल एक सातावेदनीय प्रकृतिका बंध होता है । दश्वेंमें जिन १७ प्रकृतियोंका बंध होता है, उनमेंसे ज्ञानावरणीयकी ५ दर्श-नावरणीयकी ४, अन्तरायकी ५, यशःकीर्ति, और उच्चगोत्र इन १६ को घटानेसे एक सातावेदनीय रह जाती है । अन्तके चौदहवें गुणस्थानमें किसी भी प्रकृतिका बन्ध नहीं होता है। वह बंधरहित अवस्था है । इस तरह सब गुण- स्थानोंकी वन्धप्रकृतियां वतलाई । निश्चय नयसे आत्माकोः कर्मवन्धसे रहित जानना चाहिये।

वीदह गुणस्थानीमं १२२ प्रकृतियोका उद्य । इक सो सतरे इक सो ग्यारे, सो अरु सो, चो सत्तासीय । इक्यासी छेहत्तारे वेहतारे, छ्यासठ अरु साठ उदीय ॥ उनसठ सत्तावन व्यालिस अरु, बारे प्रकृति उदे हे जीय । चौदे गुणथानककी रचना, उदयभिन्न तुव सिद्ध सुकीय ॥ ६१ ॥

अर्थ-मिध्यात्व गुणस्थानमें ११७ प्रकृतियोंका उदयः होता है। १२२ मेंसे सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, आहा-रक शरीर, आहारक अंगोपांग और तीर्थकरप्रकृति इन पांच प्रकृतियोंका उदय इस गुणस्थानमें नहीं होता। दूसरे गुण-स्थानमें ११९ प्रकृतियोंका उदय होता है। पहले गुणस्था-नकी ११७ मेंसे मिध्यात्व, आताप, सक्ष्म, अपर्याप्त, साधा-रण और नरकगत्यानुपूर्वी इन ६ प्रकृतियोंका उदय नहीं होता है। तीसरे गुणस्थानमें १०० प्रकृतियोंका उदय होता है। दूसरें गुणस्थानकी १११ प्रकृतियोंमेंसे अनन्तानुबन्धी ३, एकेन्द्रियादिक ४, और स्थावर १, इन ९ व्युच्छिन्दि

भक्रतियोंके घटानेसे शेष रहीं १०२, उनमेंसे नरकगत्यातु-पूर्वीके विना ( क्योंकि यह दूसरे गुणस्थानमें घटाई जा चुकी है ) शेषकी तीन आनुपूर्वी घटानेसे (क्योंकि तीसरे गुण-स्थानमें मरण न होनेसे किसी भी आनुपूर्वीका उदय नहीं है ) शेष रहीं ९९ और एक सम्यग्मिथ्यात्वका उदय यहां मिला। इस तरह इस गुणस्थानमें १०० प्रकृतियोंका उदय होता है। चौथे गुणस्थानमें 'सौ चौ ' अर्थात् १०४ प्रकृति-योंका उदय होता है। ऊपरकी १०० प्रकृतियोंमेंसे व्युच्छि-ः न्नप्रकृति सम्यग्मिथ्यात्वके घटानेपर रहीं ९९, इनमें चार आनुपूर्वी और एक सम्य अप्रकृति इन पांचके मिलानेसे १०४ हुई। पांचर्वे गुणस्थानमं ८७ प्रकृतियोंका उदय होता ं है। पूर्वकी १०४ प्रकृतियों मेंसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, देवगति, देवगत्यातुपूर्वी, देवायु, नरक-गति, नरकगत्यानुपूर्वी, नरकायु, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनोदय और अयशःकीर्ति इन सत्तरह च्युच्छिन प्रकृति-चोंके घटानेसे ८७ रहती हैं । छहे गुणस्थानमें ८१ प्रकृति-योंका उदय होता है । पिछली ८७ मेंसे प्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया, लोभ, तिर्यग्गति, तिर्यगायु, उद्योत और नीचगोत्र इन आठ व्युच्छिन्न प्रकृतियोंके घटानेसे श्लोप रहीं ७९, इनमें आहारक श्लारेर और आहारक अंगोपांग ं मिलानेसे ८१ प्रकृतियां होती हैं। सातवेंमें ७६ प्रकृतियोंका उदय होता है। पिछली ८१ मेंसे आहारक शरीर, आहारक

अंगोपांग, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धिकेः घटानेसे ७६ प्रकृतियां रहती हैं। आठवेंमें ७२ प्रकृतियोंका उदय होता है । पिछली ७६ मेंसे सम्यक्तंव प्रकृतिं, अई-नाराच, कीलक और असंप्राप्तासपाटिका ये तीन संहननं, इन चारका उदय नहीं होता है । नवंबेंमें ६६ का उदय होता है । पिछली ७२ मेंसे हास्य, रति, अरति, भंय, शोक, जुगुप्सा इन छहको घटानेसे ६६ रहती हैं । दशकें गुणस्थानमें ६० प्रकृतियोंका उदय होता है । पिछली ६६ - मेंसे स्त्रीवेद, पुरुपवेद, नपुंसकवेद, संज्वलन क्रोध, मान और माया इन छहको घटानेसे ६० रहती हैं । ग्यारहवें गुणस्थानमें ५९ का उदय होता है। पिछली ६० मेंसे एक संज्वलन लोमका उदय यहां घट जाता है । बारहवेंमें ५७ का उद्य होता है । पिछली ५९ में से वजनाराच और नाराच घटानेसे ५७ होती हैं । तेरहवें गुणस्थानमें ४२ प्रकृतियोंका उदय होता है । पिछली ५७ मेंसे ज्ञानावरणी-यकी ५, अन्तरायकी ५, दर्शनावरणीयकी ४, निद्रा और प्रचला इस तरह १६ व्युच्छित्र प्रकृतियोंके घटानेसे ४१ रहीं, इनमें तीर्थकरकी अपेक्षांसे एक तीर्थकर प्रकृतिको मिलानेसे ४२ हुई । चौदहवें गुणस्थानमें १२ का उदय रहता है। पिछली ४२ मेंसे इन तीस न्युच्छिन प्रकृतियोंके घटानेसे १२ रहती हैं;-वेदनीय, वज्रव्यमनाराच, निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुखर, दुःस्वर, प्रशस्तवि-हायोगति, अप्रशस्तविहायोगति, औदारिक श्रीर, औदारिक

अंगोपांग, तैजस शरीर, कार्माण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, न्यग्रोध, स्वाति, कुञ्जक, वामन, हुंडक, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अगुरुलघुत्व, उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येक। वे वारह प्रकृतियां ये हैं:—वेदनीय, मनुष्यगति, मनुष्यायु, पंचेद्रियजाति, सुभग, त्रस, वादर, पर्याप्त, आदेय, यश:-कीर्ति, तीर्थकर और उच्चगोत्र। इस तरह चौदह गुणस्था-नोंकी रचना है। निश्चयसे तेरा निज आत्मा इन सब कर्मोंके उदयसे भिन्न सिद्धस्वरूप है।

चौदह गुणस्थानोंमे १२२ प्रकृतियोंकी उदीरणा।

इक सौ सतरे इक सौ ग्यारे, सौ सौ चौ सत्तासी जान। इक्यासी तेहत्तारे उनहत्तरि तेसिठ सत्तावन मान।। छण्पन चौवन उनतालिस तेरमें अंत नाहीं परवान। यह उदीरणा चौदे थानक, करे ग्यानबल सो तू जान

अर्थ-६१ वें किवत्तके अर्थमें चौदह गुणस्थानोंमें जितनी जितनी प्रकृतियोंका उदय बतलाया है, ठीक उतनी उतनी ही प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है और वह इस किवत्तमें बतलाई गई है। अन्तर सातवें, आठवें, नववें, द्यावें, ग्यारहवें और बारहवेंमें केवल ३ प्रकृतियोंका पड़ता है और तेरहवेंमें ९ का । वह इस तरहसे कि वहां सातवेंमें ७६ प्रकृतियोंका उदय होता है, और यहां ७३ की उदीरणा होती है। क्योंकि चौदहवें गुणस्थानमें उदय तो १२ प्रकृतियोंका रहता है, परन्त उदीरणा वहां नहीं है। इस

लिये उन १२ प्रकृतियोंको तेरहवें गुणस्थानकी ३० प्रकृति-योंमें मिलानेसे उनकी संख्या ४२ होगई । जिनमेंसे तीन साता, असाता और मनुष्यायु तो छहे गुणस्थानमें उदीरित होती हैं और शेप ३९ की तेरहवेंमें उदीरणा होती हैं। वीचके सातवें, आठवें, नववें, दशवें, ग्यारहवें और वारहवेंमें इन्हीं तीन प्रकृतियोंके कम हो जानेसे उदीरित प्रकृतियोंकी संख्या क्रमसे ७३, ६९, ६३, ५७, ५६, ५४, हो जाती है।

हे भन्य, तुझे जानना चाहिए कि चौदह गुणस्थानों में यह उदीरणा ज्ञानके वलसे होती है । इस लिए ज्ञानका सम्यादन कर।

·चैदिह गुणस्थानेंभिं नाना जीवोंकी अपेक्षा १४८ प्रकृतियोंकी सत्ता।
सवैया इकर्तासा।

पहले सो अड़ताल दूजेमें सो पैताल, तीजेमाहिं सो सेताल चौथेमें अठतालसो। पांचें गुन सो सेताल छट्टें सातें आठें नोमें, दसमें ग्यारमें उपसमी है छ्यालसो॥ आठें नोमें सो अड़तीस दशमें इकसो दोय, बारमें इकसो एक आगें पंद्रे टाल सो। तेरें चौदमें पिचासी सत्ता नास अविनासी, नमों लोक घन ऊरध राजू है सेतालसो॥६३॥

अर्थ-बाँधेहुए कर्म जबतक उदयमें नहीं आते हैं किंतु ज्योंके त्यों बद्ध बने रहते हैं तब तक उस अवस्थाको सत्ता कहते हैं। पहले और चौथे गुणस्थानमें १४८ प्रकृतियोंकी सत्ता है। दूसरे गुणस्थानमें तीर्थंकर, आहारक शरीर, और आहारक अंगोपांग इन तीनको छोड़कर १४५ की सत्ता है। तीसरेमें तीर्थकर प्रकृतिको छोड़कर और पांचवेंमें नरकायुको छोड़कर १४७ प्रकृतियोंकी संत्ता है । छहे सातवेंमें और उपशमश्रेणीके आठवें, नववें, दशवें और ग्यारहवेंमें नरकायु और तिर्यगायुको छोड़कर १४६ की सत्ता है। क्षपकश्रेणी-वाले आठवें, नववें गुणस्थानोंमें ४ अनंतातुवंधी, ३ मिथ्यात्व और ३ आयु (देव पशु और नारक) को छोड़-कर १३८ की सत्ता है। क्षपकश्रेणीवाले दशवेंमें १०२ की सत्ता है। नववेंमें जो १३८ का सन्व है, उसमेंसे ये ३६ च्युच्छिन्न मकुतियां घटानेसे १०२ होती हैं:-तिर्यग्गति १, तिर्यग्यत्यानुपूर्वी १, विकलत्रय ३, निद्रानिद्रा १, १चला-मचला १, स्त्यानगृद्धि १, उद्योत १, आतप १, एकेन्द्रिय १, साधारण १, सूक्ष्म १, स्थावर १, अप्रत्याख्यानावरण ४, प्रत्याख्यानावरण ४, नोकषाय ९, संज्वलन क्रोध १, मान १, माया १, नरकगति १ और नरकगत्यानुपूर्वी। वारहवेंमें १०१ प्रकृतियोंकी सत्ता है । पिछली १०२ मेंसे एक सक्ष्मलोभकी सत्ता घट जाती है। आगे तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें 'पंद्रै टालसौ'-सौमेंसे पन्द्रह कम अर्थात् ८५ प्रकृतियोंकी सत्ता है। उपर्युक्त १०१ मेंसे ज्ञानावरणीय- की ५, अन्तरायकी ५, दर्शनावरणीयकी ४, निद्रा १ और प्रचला १ ऐसे १६ घटानेसे ८५ रहती हैं । चौदहवें गुण-स्थानमें अंतके समयसे पूर्व समयमें ७२ और अन्तमें १३ की सत्ता नाश करके अविनाशी सिद्ध होते हैं । उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। वे १४७ राज्य घनाकार लोकके ऊर्ध-सागमें विराजमान होते हैं।

अन्तर्मुहूर्तके जन्म मरणोंकी गिनती।

भू जल पावक पौन साधारण पंच भेद,
सृच्छम वादर दस परतेक ग्यार हैं।
छेहजार बारे बारे जनम मरन घरे,
वे ते चौ इंद्री असी साठ चालिस धार हैं।।
चौइस पंचेंद्री सब छासठ सहस तीन,
से छत्तीस, से सैंतीस तेहत्तर सार हैं।
छत्तीससे पचासी स्वास अधिक तीजा अंस,
नमी नाथ मोहि सब दुखसों उधार हैं।।६४।।

अर्थ-अलब्धपर्याप्तक जीवोंके अन्तर्महूर्तमें कितने जनम मरण होते हैं, यह इस पद्यमें वतलाया है। जो जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण निहं कर पाता है, किंतु मुहूर्तके भीतर ही— पर्याप्ति पूर्ण होनेसे पहले ही मर जाता है, उसे अलब्धपर्या-प्रक या लब्ध्यपर्याप्तक कहते हैं। पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्रिकाय, वायुकाय और साधारण वनस्पतिकाय इना पांचके सक्ष्म और वादरके मेदसे दश भेद हुए। इनमें एक मत्येक वनस्पतिकाय मिलानेसे ग्यारह भेद हुए। इन ग्यारहों लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके अन्तर्ग्रहतमें छह हजार वारह वारह जन्म मरण होते हैं। दो इंद्रिय जीवोंके ८०, तेई-द्रियके ६०, चौइंद्रीके ४० और पंचंद्री जीवोंके चौवीक चौवीक चौवीक जन्म मरण होते हैं। इस तरह सब मिलाकर ६०१२×११+८०+६०+४०+२४=६६३३६ जन्म मरण अन्तर्ग्रहर्तमें होते हैं। ३७७३ स्वासंका एक प्रमाण ग्रह्त होता है। एक स्वासमें अठारह बार जन्म मरण होता है, इसलिये ६६३३६ जन्म मरणमें हुई खास हुए। और इन ३६८५ई खासोंका एक अन्तर्ग्रहर्त हुआ। में अपने नाथ अर्थात् वीतरागदेवको नमस्कार करता हूं। मेरा इन जन्म मरणके दुःखोंसे वे ही उद्धार करेंगे।

घाती कर्मोंकी ४७ प्रकृतियां।

मित स्नुत औधि मनपरजे केवलग्यान, पंच आवरन ग्यानावरनी पंचभेद हैं। चक्खु औ अचक्खु औधि केवलदरस चारि, आवरन चारि निद्रा निद्रानिद्रा खेद हैं।।

१ जो बालक न हो, युद्ध न हो, रोगी न हो, आलसी न हो, ऐसे स्वस्थ पुर्सीः मनुष्यके स्वास इस प्रसंगमें लिये गये हैं।

प्रवला प्रवलाप्रवला थानगृद्धि नौ भेद, दर्सनावरनी, मोह अठाईस भेद हैं। दान लाभ भोग उपभोग बल अंतराय, पांच सब सैतालीस घातिया निषेद हैं।।६५॥

अर्थ-ज्ञानावरणीयकी ५, दर्शनावरणीयकी ९, मोहनीयकी २८ और अन्तरायकी ५ इस तरह घाती कमोंकी सव
मिलाकर ४७ मकृतियां हैं। इन सबको जुदा जुदा बतलाते
हैं। ज्ञानको आवरण करनेवाले ज्ञानावरणीयके पांच भेद
हैं-१ मतिज्ञानावरण, २ श्रुतज्ञानावरण, ३ अवधिज्ञानावरण, ४ मनःपर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण । दर्शनावरणीयके ९ भेद हैं-१ चश्रुदर्शनावरण, २ अचश्रुदर्शनावरण, ३ अवधिदर्शनावरण, ४ केवलदर्शनावरण (ये चार
आवरण), ५ निद्रा, ६ निद्रानिद्रा, ७ प्रचला, ८ प्रचलाभचला और ९ स्त्यानमृद्धि । मोहनीयके २८ भेद हैं (ये
आगेके पद्यमें वतलाये हैं)। अन्तरायके ५ भेद हैं-१
दानान्तराय, २ लामान्तराय, ३ भोगान्तराय, ४ लपभोगान्तराय, और ५ वीर्यान्तराय । घाती कमोंकी ये ४७ पकुतियां निपिध्य हैं-इनको आत्मासे जुदा करना चाहिये।

मोहनीय कर्मकी २८ प्रकृतियां।

अनंतानुबंधी औ अपत्याख्यानी प्रत्याख्यानी, संज्वलन चारों कोधं मान माया लोभ है। हास्य रित अरित सोक भय जुगुपसा, नारी नर षंढ पचीस चारितको छोभ है। मिध्यात समे मिध्यात समे प्रकृतिमिध्यात, तीनों दर्सनमोह दर्सनको चोभ है। अठाईस मोहनीय जीवनिकों मोहत हैं, नास जथाख्यात सम्यक छायक सोभ है।।६६।।

अर्थ-मोहनीय कर्मके २८ भेद हैं, जिनमेंसे २५ चारित्रमोहनीयके हैं और ३ दर्शनमोहनीयके हैं। १ अनन्तानुवंधी-क्रोध, २ मान, ३ माया, ४ लोभ, ५ अपत्याख्यानावरणीय-क्रोध, ६ मान, ७ माया, ८ लोभ, ९ प्रत्याख्यानावरणीय-क्रोध, १० मान, ११ माया, १२ लोभ,
१३ संज्वलन-क्रोध, १४ मान, १५ माया, १६ लोभ,
१७ हास्य, १८ रति, १९ अरति, २० शोक, २१ भय,
२२ जुगुप्सा (ग्लानि), २३ पुरुपवेद, २४ स्त्रीवेद, २५
नपुंसकवेद ये पचीस चारित्रमें क्षोभ करनेवाले चारित्रमोहनीयके भेद हैं। १ मिध्यात्व, २ सम्यग्मिध्यात्व, और
३ सम्यक्पकृति ये तीन दर्शनमें चुभनेवाले दर्शनमोहके
भेद हैं। इस मोहनीय कर्मके नाश होनेपर यथाख्यात
संयम अथवा क्षायिक चारित्रकी प्राप्ति होती है। इन गुणोंसे
जीव शोभायमान होता है।

अघाती कमोंकी १०१ प्रकृतियां और आठ कमोंकी स्थिति। साता औ असाता दोइ वेदनी नरक पसु,

नर सुर आव च्यारि ऊंच नीच गोत है। नामकी तिरानू एक सत एक अघातिया, आदि तीन अंतराय थिति तीस होत है।। नाम गोत बीस मोहनी सत्तरि कोराकोरी, दिध आवकी सागर तेतीस उदोत है। वेदनी चौवीस घरी सोले नाम गोत पांचों, अंतर मुहूरत, विनासें ग्यानजोत है।। ६७॥

अर्थ-वेदनीय कर्मकी साता औ असाता ये २ प्रकृतियां, आयुकर्मकी नरकायु, तिर्थगायु, मनुष्यायु और देवायु ये ४ प्रकृतियां, गोत्र कर्मकी उच्चगोत्र और नीचगोत्र ये २ और नामकर्मकी ९३ इस तरह चार अघाती कर्मीकी सब मिलाकर १०१ प्रकृतियां हैं।

आदिके तीन कर्म अर्थात् ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, और वेदनीय और अन्तका अन्तराय; इन चारोंकी उत्कृष्ट स्थिति ३० कोड़ाकोड़ी सागरकी है । नाम कर्मकी और मोत्र कर्मकी २० कोड़ाकोड़ी सागरकी, मोहनीयकी ७० कोड़ाकोड़ी सागरकी और आयु कर्मकी ३३ सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है। वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति २४ घड़ी अर्थात् वारह ग्रहूत, नाम कर्म और गोत्र कर्मकी सोलह सोलह घड़ी, और शेष ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय और आयुक्रम इन पांचोंकी अन्तर्ग्रहूर्त

है। ज्ञानज्योति अर्थात् ज्ञानी महात्मा इन सबका नाग्र

नामक्रमकी ९३ प्रकृतियां।

तन बंधन संघात वर्ण रस जात पंच, संसथान संहनन षट आठ फास हैं। गति आनुप्रवी है चारि दो विहाय गंध, अंग तीनि पेंसिठ ये त्रस थूल भास हैं।। पर्यापित थिर सुभ सुभग प्रतेक जस, सुसुर आदेय दो दो निरमान स्वास हैं। अपघात परघात अग्रुरु लघु आताप, उदोत तीर्थकरकों बन्दों अघनास है।।६८॥

अर्थ-नाम कर्मकी ९३ पकृतियां हैं, जिनमेंसे ६५ पिंडमकृतियां हैं और २८ अपिंडमकृतियां हैं। पिंडमकृतियां हैं। पिंडमकृतियां हैं। पिंडमकृतियां हैं। पिंडमकृतियां उनकों कहा है कि जो एक एक भेदमें अनेक अनेक पाई जाती हैं। जिनके जुदा जुदा स्वतंत्र नाम गिनाये गये हैं वे अपिंडमकृति कही जाती हैं। पहले अपिंड प्रकृतियां वतलाते हैं। पांच तन अर्थात् श्रीर कर्म-१औदारिक श्रीर, २ वैक्रियिक श्रीर, ३ आहारक श्रीर, ४ तैजस श्रीर, और ५ काम्मण श्रीर । पांच बन्धन कर्म-१ औदारिक बन्धन, २ वैक्रियिक बन्धन, ३ आहारक बन्धन, ४ तैजस वन्धन, ५ कामीण बन्धन । पांच संघात हैं:-१ औदारिक

शरीर संघात, २ वैकियिक शरीर संघात, ३ आहारक संघात, ४ तैजस संघात, ५ कार्माण संघात । पांच वर्ण-कर्म हैं:-१ काला, २ पीला, ३ लाल, ४ नीला, ५ सफेद। पांच रसकर्म हैं:-१ खट्टा, २ मीठा, ३ कडुआ, ४ तीखा, ५ कसैला । पांच जाति कर्म हैं-१ एकेंद्रिय जाति, २ दोइंद्रिय जाति, ३ तेइंद्रिय जाति, ४ चौइंद्रिय जाति ५ पंचेंद्रिय जाति। छह संस्थान कर्म हैं:-१ समचतुरस्र संस्थान, २ न्यग्रोध परिमंडल, ३ वामन, ४ स्वातिक, ५ कुन्जक, ६ हुंडक। छह संहनन कर्म हैं:-१ वज्रवृपभनाराच संहनन, २ वज्रनाराच संहनन, ३ नाराच संहनन, ४ अर्द्धनाराच संहनन, ५ कीलक संहननं, ६ असंग्राप्तासृपाटिक संहनन । आठ स्पर्शकर्म हैं:-१ ठंडा, २ गरम, ३ हलका, ४ भारी, प नरम, ६ कठोर, ७ चिकना, ८ खुरदरा। चार गति कर्म हैं:-१ नरक गति, २ तिर्थंच गति, ३ मनुष्य गति, ४ देवगति । चार आनपूर्वी कर्म हैं:-१ नरकगत्यानुपूर्वी, २ तिर्यचगत्यानुपूर्वी, ३ मनुष्यगत्यानुपूर्वी, ४ देवगत्या-जुपूर्वी । दो विहायोगित कर्म हैं:-१ पशस्तविहायोगित २ अश्रमस्तविहायोगति । दो गंधकर्म हैं:-१ सुगंध, २ दुर्गंघ। तीन अंगोपांग कर्म हैं:-१ औदारिक अंगोपांग, २ वैकि-यिक अंगोपांग और ३ आहारक अंगोपांग । अब २८ अपिंड प्रकृतियां वतलाते हैं-१ त्रस, २ स्थावर, ३ स्थूल, ४ सहम, ५ पर्याप्त, ६ अपर्याप्त, ७ स्थिर, ८ अस्थिर, ९ ग्रुम, १० अञ्चम, ११ सुभग, १२ दुर्भग, १३ प्रत्येक,

१४ साधारण, १५ यशःकीर्ति, १६ अयशःकीर्ति, १७ सुस्वर, १८ दुःस्वर, १९ आदेय, २० अनादेय, २१ निर्माण, २२ श्वासोच्छ्वास, २३ अपघात, २४ परघात, २५ अगुरुलघु, २६ आतप, २७ उद्योत और तीर्थंकर । तीर्थंकरदेवको में नमस्कार करता हूं।

जम्बृद्धीपके पूर्व पश्चिमका वर्णन।

जंबूदीप एक लाख मेरु दस ही हजार, भद्रसाल दो वन सहस चवालीसके। वाकी लयालीस आधीं आध दोनों ही विदेह, देवारन्य वन उनतीस से वाईसके।। तीनों नदी पौनें चारि सत चारों ही वख्यार, दो हजार आठों ही विदेह बच ईसके। सत्तरे सहस सात सत तीनि जोजनके, नमों चारि तीर्थंकर स्वामी जगदीसके।।६९॥

अर्थ-जंबूद्वीप पूर्व पश्चिम एक लाख योजन चौड़ा है। इसके वीचमें सुंदर्शन मेरुं है, जिसका चारों तरफ गोलाकार विस्तार दशहजार योजनका है। इसके पूर्वपश्चिम भद्रशाल नामका एक एक वन है, जो प्रत्येक बावीस इजार योजनके विस्तारवाला है, इस तरह उन दोनोंका दिस्तार चवालीस

१'महायोजन जो । कें दों हजार कोशका होता हैं।

च० श० ७

हजार योजनमें है । इस तरह मेरु और दोनों भद्रशाल-वनोंका विस्तार मिलाकर ५४ हजार योजन हुआ । इसको एक लाखमेंसे घटाया, तो वाकी छियालीस हजार योजन रहे। इनमें तेईस तेईस हजारके दोनों विदेह हैं । इस तरह जम्बूद्वीपका एक लाख योजन पूर्व पश्चिम विस्तार है।

अव भद्रशाल वनसे लवणसमुद्रके तटतक जो विदेह क्षेत्र
है, उसका विशेष वर्णन करते हैं:—विदेह क्षेत्रमें लवण
समुद्रके तटके लगा हुआ देवारण्य वन है, जो २९२२
योजनका है । और तीन निर्धा हैं, जो प्रत्येक एकसौ
पचीस पचीस योजनकी हैं । तीनों मिलाकर ३७५ योजनकी
हैं । चार वक्षारिगिरि नामके पर्वत हैं, जो दो हजार योजनके हैं अर्थात् प्रत्येक पांच पांचसौ योजनका है । आठ
विदेह क्षेत्र हैं, जिनका विस्तार १७७०३ योजनका है ।
प्रत्येक क्षेत्र २२१२९ योजनका है । इस पूर्वविदेहके वन,
नदी, पर्वत और क्षेत्रोंकी चौड़ाईका जोड़ तेईस हजार योजन
होजाता है ।

इसी तरह पश्चिम विदेहकी भी रचना है। नदी पर्वता-दिकोंका विस्तार सब ऐसा ही है। नामादिका भेद है। नीलवन्त पर्वतपर केसरी नामका इद (तालाव) है। उस-मेंसे सीता नदी दक्षिणमुख होकर निकली है। वह माल्यवंत गजदन्त पर्वतमेंसे होकर, सुदर्शनमेरुका आधा चकर देती हुई, पूर्ववाहिनी होकर, पूर्व विदेहके वीचमेंसे लवणसमुद्रमें जाकर मिली है। इस कारण पूर्वविदेहके आठ क्षेत्रोंके सोलह क्षेत्र हो गये हैं। ऐसे ही पश्चिम विदेहमेंसे सीतोदा नदी चही है और उससे पश्चिम विदेहके भी सोलह क्षेत्र हो गये हैं। दोनों विदेहोंके सब मिलाकर ३२ क्षेत्र हैं।

पूर्व विदेहमें श्रीमंघर और युग्मंघर तथा पश्चिमविदेहमें बाहु और सुवाहु इस तरह चार तीर्थंकर विद्यमान हैं। उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। वे तीनों लोकोंके खामी हैं।

जम्बूद्वीपके दक्षिण उत्तरका वर्णन।

जंब्र्दीप दिन्छन उत्तर लाख जोजनको, भाग एकसो नब्बे एक भरत भाइए। दोय हिमबन सेल चारि हेमबत खेत, महा हिमबन आठ सोले हरि गाइए॥ बत्तीस निषध ए तिरेसठ उधे त्रेसठ, बीचमें विदेह भाग चौंसठ बताइए। भाग पांच से छवीस कला छह उन्निसकी, अठत्तर चैत्यालय सदा सीस नाइए॥ ७०॥

अर्थ-जम्बुद्धीपका दक्षिण उत्तर विस्तार एक लाख योजनका है । इसके १९० भाग करनेसे जो एक भाग

होता है, उतना भरतक्षेत्र है । यह एक भाग ५२६ योजन और छह कला (अपूर्ण उन्नीस) के वरावर है। भरतक्षेत्रका आकार धनुष सरीखा है । इसके उत्तरमें हिमवान नामका पर्वत है । वह १९० मेंसे दो भाग प्रमाण है । अर्थात् उसका दक्षिण उत्तर विस्तार भरतक्षेत्रसे दूना १०५२ योजन १२ कला (वारह अपूर्ण उन्नीस) है । हिम्बानसे आगे (उत्तरमें) हैमवत क्षेत्र है । वह चार भाग प्रमाण अर्थात् २१०५ योजन और ५ कला है । उसके आगे. महाहिमवान पर्वत आठ भाग प्रमाण ४२१८ १९ योजन है। महाहिमवानसे उत्तरमें (आगे) हरिक्षेत्र है, वह सोलह भाग प्रमाण ८४२१ वर योजन है। आगे निपधपर्वत है, वह बत्तीस भाग प्रमाण अर्थात् १६८४२ <del>३</del> योजन है । इसः ंतरह लवणसमुद्रसे विदेह क्षेत्रतक सब मिलाकर ६३ भागः ३३१५७ वर्ष हुए । इतना ही विस्तार मेरुसे उत्तरकी ओर विदेहसे लवण समुद्रतक समझना चाहिये । दोनीका जोड़ हुआ १२६ भाग प्रमाण । अब रह गया बीचर्का विदेहक्षेत्र, सो उसका दक्षिण उत्तर विस्तार १९:० में ६४ भाग प्रमाणः अर्थात् ३३६८४<u>५</u> है । त्व ६३+६३+६४=१९० या ३३१५७ ने १५८ ने १५८ ने १६८४ में ने १६८४ में ने १८०००० योजन हो गये । एक माग ५२६ योजन ६ कलाका होता है। एक योजनकी १९ कला मानी हैं। जम्बूद्वीपर्से वीतराग देवके ७८ अकृत्रिम चैत्यालय हैं । उन्हें निरन्तर मस्तकः नवाना चाहिये-नमस्कार करना चाहिये।

अधालोक के अणीब द विलोकी संख्या।
सात नर्क भूमि उनचास पाथरे निवास,
इंद्रक भी उनचास बीचमाहिं बिले हैं।
पहली सीमंत चारि दिसा सेनी उनचास,
चारि विदिसामें अठताली भेद निले हैं।
आठ दिस सेनीबंध तीनिसे अठासी भए,
आगें आठ आठ घटे अंत चारि मिल हैं।
सब ज्यानवै से चारि जोजन असंख धारि,
दया धरें धर्म करें तिनों दुख गिले हैं।।
०१।।

अर्थ-नरक भूमियां सात हैं। उन सबमें ४९ पाथड़ें (उत्तरमेद) हैं। प्रत्येक पाथड़ेंमें कृपके आकारका गोल एक एक इन्द्रक है, इस लिये उनकी संख्या भी ४९ है। उनके बीचमें बिल हें। पहली भूमिमें १३ पाथड़े हैं, उनमें पहिला सीमन्तक नामका पाथड़ा या पटल है। उसकी चारों दिशाओं उनचास उनचास और और विदिशाओं में अइतालीस अइतालीस श्रेणीवद्ध बिल हैं। सो दिशाओं के १९६ और विदिशाओं के १९६ और उपल पटलका वर्णन हुआ। श्रेष ४८ पटल या पाथड़े रहे, सो उनके बिलोंकी संख्या क्रमसे आठ आठ घटती हुई है। अर्थात् दूसरेकी ३८०, तीसरेकी ३७२, चौथेकी ३६४ और आगे इसी तरह आठ

आठ घटती हुई चली गई है, सो अन्तके पटलमें चार बिल रह गये हैं। इस अन्तके पटलका नाम अमितिष्ठान इन्द्रक है। इसकी विदिशाओं में बिल नहीं हैं, चार दिशाओं में ही एक एक बिल है। इन सब उनचासों पटलों के विलोंकी संख्या ९६०४ है और उनका विस्तार असंख्यात योजन है। जो जीव दयामाव धारण करते हैं और धर्म करते हैं, वे इन नरकों के महान् दु:खों से बचते हैं।

जर्ध्वलोकके श्रेणीबद्ध विमान।

जरध तिरेसठ पटल कहे आगममें, त्रेसठ ही इंद्रक विमान बीच जानिए। पहली जगल ताके पहलेकी रिज्ज नाम, जाकी चारि दिसा सोने बासठ प्रमानिए॥ चारों दोसे अड़तालीस आगें घटे चारि चारि, अंत रहे चारि ऊंचे चारि ठीक ठानिए। सेनीबंध ठत्तर से सोलै जोजन असंख, सिद्ध बारै जोजनपे ध्यानमाहिं आनिए॥७२॥

अर्थ-अर्थनलोकमें अर्थात् स्वर्गीमें ६३ पटल हैं। प्रत्येक . जी चमें एक एक इंद्रक विमान है। अर्थात् इन्द्रक सेंख्या भी ६३ है। पहले जुगलके अर्थात् सौधर्म ईशान स्वर्गके ३१ पटल हैं। उनमेंके पहले पटलका . नाम ऋजु विमान है । इस विमानकी चारों दिशाओं में वासठ बासठ श्रेणीबद्ध विमान हैं अर्थात् सब दिशाओं के मिलाकर २४८ विमान हुए । यह एक पटलका वर्णन हुआ । इसके ऊपर जो शेष ६२ पटल हैं, उनके विमानों की संख्या ऊपर ऊपर ऋमसे चार चार कम होती गई है अर्थात् दूसरे पटलमें २४४, तीसरेमें २४०, और चौथे में २३६ इस ऋमसे है । अन्तके सर्वार्थिसिद्धि पटलमें केवल चार विमान हैं और उसके नीचे के सम्पूर्ण पटलों के सम्पूर्ण विमानों की संख्या ७८१६ है । वे असंख्यात योजनके विस्तारवाले हैं । अन्तके सर्वार्थिसिद्धि पटलसे १२ योजनकी ऊंचाईपर अनन्त सिद्ध भगवान् विराजमान् हैं, उनकी ध्यानमें लाना चाहिये अर्थात् उनका निरन्तर ध्यान करना चाहिये ।

लवणोद्धिके १००८ कलशोंका वर्णन।
लीनोदिधि बीच चारि दिसामाहिं चारि कूप
कहे हैं मृदंग जेम तिनिकी प्रमान है।
पेट और ऊंचे एक एक लाख जोंजनके,
नीचें औ मुख ताको दस हजार मान है॥
चारि विदिसामें चारि पेट और ऊंचे दस,
हजार एक नीचे औ मुखको बखान है।

## अन्तर दिसा हजार पेट ऊंचे हैं हजार, नीचें और मुख सौके धन्य जैनग्यान है ॥७३॥

अर्थ-जम्बूद्वीपके आसपास जो लवणोद्धि समुद्र है, उसके बीचमें चारों दिशाओं में चार क्रूप हैं। उनका आकार मृदंगके समान है । उनका पेट अर्थात् मध्यकी चौड़ाई और ऊंचाई एक एक लाख योजनकी है तथा वे नीचे तलीमें और मुंहपर दश दश हजार योजनके विस्तारवाले हैं । दिशाओं के सिवाय विदिशाओं में भी चार कूप हैं। उनका पेट और ऊँचाई दश दश हजार योजनकी और नीचेका तथा मुखका विस्तार हजार हजार योजनका है। दिशा और विदिशाओं के बीचमें आठ अन्तर दिशाएँ हैं, उनमें एक हजार क्रूप हैं । अर्थात् प्रत्येक अन्तर दिशामें सवा सवा सी कूप हैं । इनके पेटोंका विस्तार और ऊँचाई इजार हज़ार योजनकी है और नीचेका तथा मुंहका विस्तार सौ योजनका है । इस तरह सब मिलाकर १००८ कूप या बड़ंबानल हैं । ऐसे ऐसे परोक्ष विषयोंका बतलानेवाला जिन भगवानका ज्ञान धन्य है।

त्रेसठ इंद्रक विमान।

पैतालीस लाखकों है इंद्रक रिज्विमान, सर्वारथ सिद्ध अंत एक लाखका कहा। चवालीस घट हैं तेसठमें वासठि ठौर, ऊंचे ऊंचे एक एक केता घटती लहा।। सत्तर हजार नौसे सतसठ जोजन है, तेइस अधिक भाग इकतीसका गहा। तेसठ इंद्रक नाम तेसठ ही जिनधाम, बंदों मनवचकाय तिनकी सोभा महा।।७४॥

अर्थ-पहले युगलका जो ऋजुविमान नामका पटल है, वह ४५ लाख योजनका है और अन्तका सर्वार्थसिद्धि नामका पटल एक लाख योजनका है। स्वर्गलोकके सारे पटलोंकी संख्या ६३ है। इस तरह ६२ स्थानोंमें ४४ लाख ऋमसे कम हुए हैं। तो अब देखना चाहिये कि एक दूसरेसे कितने कितने कम होते गये हैं:-४४ लाखमें यदि ६२ स्थानोंका भाग दिया जायगा, तो यह कमी मास्त्रम हो जायगी। अपन्य योजनके ३१ मागोंमेंसे २३ माग; इतना इतना विस्तार छपर छपरके पटलोंका कम होता गया है। इन ६२ इन्द्रकोंमें ६३ ही अकृत्रिम जिनमंदिर हैं, जो अतिश्रय श्रोमायुक्त हैं। उनकी मैं मन वचन कायसे वन्दना करता हूं।

देव गति आव आनुपूरवी प्रकृति तीन, वैक्रियक अंग आहारक अंग चार हैं। अजस ए आठों ऊंचें बँधें नीचें उदे देंहिं, संज्ञलन लोभ विना पंदरे निहार हैं॥

१२० प्रकृतियोंका बंध और उदय।

हास रित भै गिलानि नर-वेद नर-आव, सूच्छम अपर्जापित साधारण धार हैं। आतप मिथ्यात ए छबीस बंध उदे साथ, नीचैं बंध ऊंचैं उदे छीयासी विचार हैं। 10418

अर्थ-देवगति, देवायु, और देवगत्यानुपूर्वी, ये तीनः वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग ये चार और अजसः सव मिलाकर हुई आठ प्रकृतियां । ये आठौं ऊपरके गुणस्थानोंमें वंधती हैं और नीचेके गुणस्थानोंमें उदय आती हैं। संज्वलन लोमको छोड़कर १५ कपाय अर्थात् अनंतानुवंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, अत्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया ये पन्द्रह और हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, पुरुपायु, सक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, आतप, और मिध्यात्व ये ग्यारह इस तरह २६ प्रकृतियां जिस गुणस्थानमें बंधती हैं, उसीमें उदय आती हैं। इन २६+८=३४ प्रकृतियोंको छोड़कर शेष जो ८६ प्रकृतियां हैं, उनका बंध नीचेके गुणस्थानोंमें होता है और उदय उंचेके गुणस्थानोंमें होता है।

युंडकका पहले गुणस्थानमें, वामन, कुन्जक, खातिक, और न्युग्रोधपरिमंडलका दूसरे गुणस्थान पर्यन्त, और समचतुरस्रका अठवें गुणस्थानके छहे भाग पर्यन्त, बन्ध होता है। परन्तु उदय इन छहों संस्थानोंका तेरहवें गुणस्थान पर्यन्त होता हैं। वज्रष्टपमनाराचकां चौथे गुणस्थानतक, वज्रनाराच, नाराच, अर्ध नाराच और कीलकका दूसरे गुणस्थानतक और असंप्राप्तारायपाटिकका वंध पहिले गुणस्थानमें है। और उदय अर्धनाराच, कीलक, स्फाटिकका सातवें गुणस्थानतक, नाराच, वज्रनाराचका ग्यारहवें तक और वज्रष्टपमनाराचका तेरहवें गुणस्थानतक है।

निर्माणका वंध आठवें गुणस्थानके छहे भागतक और उदय तेरहवें गुणस्थानतक होता है।

अप्रशस्तिवहायोगितिका वंध दूसरे गुणस्थानतक और प्रशस्तिवहायोगितका आठवें गुणस्थानके छहे भाग पर्यन्त होता है और उदय इन दोनोंका तेरहवें गुणस्थानतक होता है।

उद्योतका वंध दूसरे गुणस्थानतक और उदय पांचवें गुणस्थानतक होता है।

अगुरुलघु, अपघात, परघात और क्वासोङ्घासका बन्ध आठवेंके छहे भाग तक और उदय तेरहवें तक होता है।

निद्रानिद्रा, पचलापचला और स्त्यानगृद्धिका बंध दूसरे गुणस्थानतक और उदय छहे तक होता है।

नरक आयु, नरक गति और नरकगत्यानुपूर्वीका बंध पहिले गुणस्थानमें होता है और उदय चौथेतक होता है। नरकगत्यानुपूर्वीका उदय सासादन और मिश्र गुणस्थानमें नहीं होता है।

तिर्यंच गति और तिर्यंच आयुका बन्ध दूसरे गुणस्थान~

त्तक और उदय पांचवें गुणस्थान तक होता है।

तिर्यच गत्यानुपूर्वीका वंध दूसरे गुणस्थान तक और उदय मिश्र गुणस्थान छोड़कर चांबे गुणस्थान पर्यन्त होता है।

, मनुष्यगित और मनुष्यायुका वन्य चौथे गुणस्थानतक और उद्य चौदहर्वे गुणस्थान पर्यन्त होता है । तीसरेमें आयु वन्ध नहीं होता।

एकेन्द्रिय, दोइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौइन्द्रियका वंध पहले गुणस्थानमें होता है और उदय दूसरे गुणस्थानतक होता है।

औदारिक श्रीर और औदारिक अंगोपांगका दंध चौथे गुणस्थानतक और उदय चौदहर्वेके अन्तपर्यन्त है।

पंचेन्द्रियका वंध आठवें गुणस्थानके छहे भागतक और

तंजस कार्माणका वन्ध आठवेंके छहे भागतक है और उदय चौदहवेंके उपान्त्य समय तक है।

ज्ञानावरणकी ५ अन्तरायकी ५ और दर्शनावरणकी ४ अञ्चित्योंका बन्ध दश्वें पर्यन्त और उदय वारहवेंके अन्त समय तक होता है।

यशः कीर्ति और उच गोत्रका वंध दश्वें गुणस्थानतकं और उदय चौदहवें गुणस्थानके अन्त तक है।

सातावेदनीयका वंध तेरहवें गुणस्थान तक और उदय

ं नीचगोत्रका वंध पहले गुणस्थानतक और उदय पांचवें गुणस्थान तक है। असाता वेदनीयका बंध छहे गुणस्थान तक और उदय चौदहवें गुणस्थान तक है।

नपुंसक वेदका वंध पहले गुणस्थानमें है, और उदय-नव्वें गुणस्थानके चौथे भाग तक है।

स्रीवेदका वंध दूसरे गुणस्थानतक और उदय नवर्षे गुणस्थानके चौथे भाग तक है।

संज्वलन लोभका बंध नववें गुणस्थान पर्यन्त और उदयः दशवें गुणस्थान तक है।

अरति शोकका बंध छहे गुणस्थान तक और उदय आठवें गुणस्थान तक है।

निद्रा प्रचलाका बन्ध आठवें गुणस्थानके पहले भागः तक और उदय बारहवें तक है।

स्थावरका वंध पहले गुणस्थानमें और उदय दूसरे गुणस्थान तक है।

त्रसं, बादर और पर्याप्तका वंध आठवेंके छहे भाग तक और उदय चौदहवें पर्यन्त है।

पत्येकशरीरका बन्ध आठवेंके छहे भाग तक और उदय तेरहवें तक है।

अस्थिर अशुभका बन्ध छहे तक और उदय तेरहवें तक

स्थिर, शुभ और सुस्वरका बंध आठवेंके छहे भाग तकः और उदय तेरहवें गुणस्थान तक है।

सुमग और आदेयका बंध आठवेंके छहे भाग तक और

उदयं चौदहवें गुणस्थान तक है।

दुर्भग, दुःस्वर, अनादेयका बंध दूसरे गुणस्थान तक और उदय दुर्भग अनादेयका चौथेतक दुस्वरका तेरहर्ने गुणस्थान तक है।

तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध चौथे गुणस्थानसे आठवेंके छहे नाग तक और उदय तेरहवेंसे चौदहवें गुणस्थान तक है।

पंचपरावर्तनका स्वरूप।

भाव परावर्तन अनंत भाग भवकाल, भव परावर्तन अनंत भाग काल है। काल परावर्तन अनन्त भाग खेत कह्यो, खेतकौ अनन्त भाग पुग्गल विसाल है।। ताको आधो नाम अर्ध पुग्गल परावर्तन, फिरनो रह्यों है याहि ग्यानी ग्यान भाल है। ताही समै सम्यक उपजिवेकों जोग भयो. और कहा समिकत लरकोंका ख्याल है।।७६॥ अर्थ-कर्मबंधोंके करनेवाले जितने प्रकारके भाव हैं, उन सबको मिथ्याती जीव ऋमपूर्वक जितने समयमें अनुभव करता है उतने कालको एक भावपरावर्तन काल कहते हैं। इस भावपरावर्तनका जितना काल है, उसका अनन्तवां भाग काल भवपरावर्तनका है। नरकगति तथा देवगतिका जंघन्य आयु दशहनार वर्षका और उत्कृष्ट आयु रोतीस-

सागरकाः मनुष्यगति तिर्यचगतिका जघन्य आयु अन्तर्ध-हर्तका और उत्कृष्ट आंयु तीन परयका है । इन चारों गतियोंका जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट तक आयु ऋमपूर्वक धारण करनेमें आयुके जितने भेद हो सकते हैं, उन सबको यथा-क्रम पूर्ण करनेमें जितना समय लगता है, उसे एक भैवपरा-वर्तनका काल समझना चाहिये । इस भवपरावर्तनके कालसे अनन्तवाँ भाग काल कालपरावर्तनका है । बीसं कोड़ाकोड़ी-सागरका एक कल्पकाल होता है । इसकालके जितने समय हैं, उन सब समयोंमें ऋमसे जन्म मरण धारण करनेको एक कालपरावर्तन कहते हैं । इस कालपरावर्तनके कालसे अनन्तवां भाग काल क्षेत्रपरावर्तनका होता है । क्षेत्र परावर्तन दो प्रकारका है, एक स्वक्षेत्रपरावर्तन और दूसरा परक्षेत्रपरावर्तन । सक्ष्मिनगोद लब्ध्यपर्याप्तकी जघन्य अवगा-हना घनांगुलके असंख्यातवें भाग है और महामच्छकी • उत्कृष्ट अवगाहना हजार योजन लम्बी, पांचसी योजन चौड़ी और अढाईसी योजन ऊंची है । सो उक्त जघन्य अवगाहनासे लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक क्रमसे एक एक मदेश अधिक अवगाहनाके शरीरको लेकर जन्म मरण

१ यहांपर यह विशेषता है कि नरक गतिमें ते। ३३ सागरकी उत्हर आयुष्य ली जाती है; परंतु देवगतिकी उत्हर न लेकर केवल ३१ सागरतककी लेनी चाहिये। क्योंकि नवयैवेयकसे उपर जो ३६ सागरसे अधिक आयुष्यवाले देव होते हैं, वे सब सम्यग्दृष्टि ही होते हैं और इसी कारण दे। सागरके जितने समय होते हैं उतने बार उन्हें फिर संसारमें जन्म धारण करनेका प्रसंग प्राप्त. नहीं होता।

करनेको एक स्वक्षेत्रपरावर्तन कहते हैं । सुमेरु पर्वतकी जड़के नीचे मध्यके आठ प्रदेश हैं । उन आठ प्रदेशोंको अपने शरीरके आठ मध्य प्रदेश बनाकर जघन्य अवगा-हनको धारण करके उत्पन्न हो तथा उसी अवगाहनाको लेकर जितने उसके आत्मप्रदेश हैं उतनी ही वार जन्म मरण करे । इसके वाद उनसे एक एक प्रदेश हटकर क्रमपूर्वक तीन लोकके असंख्यात प्रदेशोंमें जन्म मरण करनेका नाम एक परक्षेत्रपरावर्तन है । स्वक्षेत्र और परक्षेत्रपरावर्तनके कालके जोड़को एक क्षेत्रपरावर्तनका काल समझना चाहिये । इस क्षेत्रपरावर्तनके कालके जोड़को एक क्षेत्रपरावर्तनका काल समझना चाहिये । इस क्षेत्रपरावर्तनका है । अनन्त कर्म और नोकर्म पुद्रलपरमाणुओंको क्रमपूर्वक एकके बाद एक ग्रहण करके छोड़नेको एक पुद्रलपरावर्तन कहते हैं । इसका दूसरा नाम द्रव्यपरावर्तन भी है ।

पुद्रलपरावर्तनके आधे कालको अर्धपुद्रलपरावर्तन कहते हैं। यह जीव संसारमें मिथ्यात्व परिणामसे अनन्तवार अनन्त परावर्तन करता है। जब इसका अर्धपुद्रलपरावर्तन काल बाकी रह जाता है, तब ज्ञानी जानता है कि इसकी काललब्ध आ गई है—इसकी योग्यता सम्यक्त्वके उत्पन्न होनेकी हो गई है। यदि अर्धपुद्रलपरावर्तनसे एक समय भी अधिक भ्रमण शेष रहा हो, तो सम्यक्त्वकी उत्पत्ति नहीं हो सकती हैं। ऐसा नियम है। जिस जीवको सम्यक्त्व हो जाता हैं, वह अन्तर्भ्रहूर्तसे लेकर अर्धपुद्रलपरावर्तनके कालके भीतर किसी भी समयमें अवश्य मुक्त हो जाता है। इस तरह सम्यक्त्वका पाना बहुत कठिन है। इसको पा-लेना कुछ लड़कोंका खेल थोड़े ही है।

पुनः पंचपरावर्तन।

भावपरावर्तन अनंत जो करें हैं जीव, एक भावतें अनंत भव परावर्त हैं। एक भौसेती अनंत कालपरावर्त करें, कालतें अनंत खेतपरावर्त कर्त हैं।। एक खेततें अनंत पुग्गलपरावर्तन, पंच फेरीविषे आप मिथ्यावस पर्त हैं। सातकों विनास जिन्हें सम्यक प्रकास तेई, दर्व खेत काल भव भावतें निकर्त हैं।।७७॥

अर्थ-जीव संसारमें मिध्यात्वके वशीभूतं होकर अनन्त भावपरावर्तन करते हैं और जितने समयमें एक भावपरावर्तन होता है, उतनेमें अनन्त भवपरावर्तन हो जाते हैं। क्योंकि, भाव परावर्तनमें सब प्रकारके कर्मबंधका कारण आत्मभाव कमसे उत्पन्न होकर कर्म बाँधता है; किंतु दूसरे परावर्तनोंमें एक एक कर्मके भोगकी ही ग्रुख्यता रहती है अथवा पुद्रल-परावर्तनमें प्रदेशबंध मात्रकी ही ग्रुख्यता रहती है। क्योंकि एक समयमें मिध्यात्व मावसे जितने कर्म बँधते हैं, उनके क्षय करनेके लिये अनन्त भवपरावर्तन करना पहते हैं और एक भवमें जो कर्म बँधते हैं, उनके दूर करनेको अनन्त कालपरावर्तन करना पड़ते हैं। अनन्त संख्याके अनन्त मेद हैं। जितने समयमें एक कालपरावर्तन पूरा होता है, उतनेमें अनन्त क्षेत्रपरावर्तन हो जाते हैं। एक क्षेत्रके बाँधे हुए कर्म दूर करनेको अनन्त पुद्रलपरावर्तन करना पड़ते हैं। इस तरह जीव आप पंचपरावर्तनस्वप फेरामें अर्थात् चक्करमें पड़ा है—अनन्त बार जन्मता है और अनन्त बार मरता है। जिनके अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिध्यात्व, सम्यक्मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृतिमिध्यात्व इन सात प्रकृतियोंका विनाश हो गया है; अतएव क्षायिक सम्यक्त्वका प्रकृतियोंका विनाश हो गया है; अतएव क्षायिक सम्यक्त्वका प्रकृतियोंको चक्करसे निकल पाते हैं।

## पांच लिब्धयां।

थावरतें सैनी होय ए ही खय उपसम है, दान पूजा उद्यत विसोही उपयोग है। गुरु उपदेस तत्त्वग्यान सो ही देसना है, अंत कोराकोरी कर्मकी थिति प्रायोग है। जगमें अनंत बार चारि लब्धि पाईं इनि, कर्नलब्धि विना समिकतको न जोग है। अधो अपूरव अनिवृत्त कर्न तीन करें, मिथ्यामाहिं पींछें चौथा सम्यक नियोग है ७८ अर्थ-अनादि मिथ्यादृष्टी या सादि मिथ्यादृष्टी जीवको चहुत कालसे एकेन्द्रीमें भ्रमण करते करते, समय पाकर स्थावरसे निकलकर सैनीपंचेन्द्रियत्वकी प्राप्ति होनेको क्षयोपश्चम लिंध कहते हैं । लिंधशब्दका अर्थ प्राप्ति है। ग्रम कर्मके उदयसे दान पूजादि ग्रम कार्योंके करनेके लिये उद्यत होनेको विसोही या विश्रुद्धि लिंध कहते हैं। सद्गुरुके उपदेशसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनेको देशनालिंध कहते हैं।

काल पाकर वत घारण करके और उपवासादि तपश्चर्या करके अथवा और भी किसी प्रकार आयुकर्मके सिवा शेष सातों कर्मीकी स्थितिको अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण कर देना सो प्रायोग्य लिध है।

ये चारें। लिव्धयां इस जीवको यद्यपि अनन्त वार हुई हों; परन्तु पांचवीं करणलिव्ध जवतक नहीं हुई हो, तव-तक इस जीवको सम्यक्तवका लाभ नहीं होता । क्यें।िक करणलाव्धके विना सम्यक्तवकी पाप्ति नहीं होती है, ऐसा नियम है।

करण नाम परिणामों का है। जब मिथ्याती जीव सम्य-च्चके सन्मुख होता है, उस समय उसके परिणाम अधः-करण, अपूर्वकरण, और अनिवृत्तिकरणरूप होते हैं। जिस करणमें उपरितनसमयवर्ती तथा अधस्तनसमयवर्ती जीवोंके परिणाम सद्दश्त तथा विसद्दश्च हों, उसे अधःकरण कहते हैं। जिसमें उचरोत्तर अपूर्व ही अपूर्व परिणाम होते जावे अर्थात् भिन्नसमयवर्ता जीवोंके परिणाम सदा विसद्य ही हों और एक समयवर्ता जीवोंके सदय हो और विसद्य भी हों, उसकों अपूर्वकरण कहते हैं । और जिसमें भिन्नसमयवर्ती जीवोंके परिणाम विसद्य ही हों और एक समयवर्ता जीवोंके सदय ही हों, उसे अनिद्वत्तिकरण कहते हैं । ये तीनों प्रकारके परिणाम उत्तरोत्तर अधिक अधिक विशुद्ध होते जाते हैं, इसीसे इनमें परस्पर भेद माना गया है। इन तीन करणोंके कर जुकनेपर सम्यक्त्व होता है।

नन्दीश्वर द्वीप।

एकसौ तिरेसठ किरोर चवरासी लाख, जोजनका चौरा दीप बावन पहार हैं। दिसा चारि अंजन जोजन चौरासी हजार, सोलै दिधमुख जोजन दस हजार हैं।। रितकर हैं बत्तीस जोजन हजार एक, लंबे चौरे ऊंचे सब ढोलके अकार हैं। सबपर जिनभौन बावन विराजत हैं, वर्ष तीन बार देव करें जै जैकार हैं।।७९॥

अर्थ-इस पद्यमें आठवें नन्दीश्वर द्वीपकी रचनाका वर्णन है । इस द्वीपकी चौड़ाई १६३८४०००० योजन है। इसके भीतर ५२ पर्वत हैं । चारों दिशाओं में चार तो अंजनगिरि नामके पर्वत हैं, जो चौरासी चौरासी हजार योजन ऊंचे लम्बे और चौड़े हैं तथा आदि मध्य और अन्तमें इकसे हैं। इन अंजनगिरियोंके चारों ओर एक एक लाख योजन लम्बी, चौड़ी, गहरी चार चार बावड़ी हैं और उनके भीतर दश दश हजार लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाईके दिधमुख नामके सोलह सफेद पर्वत हैं। इस तरह चारों अंजनगिरिके १६ दिधमुख हैं। जिन बावड़ियोंमें दिधमुख पर्वत हैं, उनके बाहरी दो दो कोंनोंमें दो दो रितकर पर्वत हजार हजार योजनके लम्बे, चौड़े, ऊंचे हैं। सारे रितकर २२ हैं। इस तरह ४+१६+३२ मिलाकर ५२ पर्वत हुए। ये सब ढोलके समान गोल हैं और इन सबके ऊपर एक एक जिनमंदिर है। ऐसे सब मिलानेसे ५२ जिनमंदिर होते हैं। वहां वर्षमें तीन बार कातिक, फागुन और आसाढ़के अन्तिम आठ दिनोंमें देव आते हैं और पूजा, स्तुति, वृत्य गानादि करके जयजयकार करते हैं।

मेरका वर्णन ।

मेरु एक लाख जड़ ऊंचा निन्यानू हजार, चूलिका चालीस बाल अंतर विमान हैं। नीचें भद्रसाल वन दिसा चारि जिनभान, पांचसैंपे नंदन चैताले चारि वान हैं॥ साढ़े बासठ हजार सोमनस वन चारि, चैताले ऊंचे सहस छत्तिस बखान हैं।

## तहां वन पांडुक चैताले चारि सव सोलै, मनवचकायसेती वंदों पाप हान हैं।। ८०॥

अर्थ-सुमेरु पर्वतकी ऊंचाई एक लाख योजनकी है,. जिसमेंसे जड़से अर्थात् भूमिके ऊपरी भागपरसे ऊपर ( भद्र-शालवनसे पांइकवनतक ) ९९ हजार योजन ऊंचा है । रहे एक हजार योजन, सो इतनी उसकी जड़ है। यह जड़ चित्रा पृथिवीसे नीचे हैं। पांडुक वनसे ऊपर चालीस योजन ऊंची चूलिका है, जिसके ऊपरके भागका सौधर्म स्वर्गके ऋजु विमानसे केवल एक वालके वरावर अन्तर है। नीचे अर्थात् मेरकी चौगिर्द भूमिपर या चित्रा पृथ्वीके ऊपर भद्रशाल नामका वन है, जिसपर मेरुकी चारों दिशाओं में चार जिन-मंदिर हैं। इस भद्रशालसे पांचसौ योजनकी ऊंचाईपर मेरुकी चारों दिशाओं में ४ नन्दन वन हैं और उनमें ४ अकृत्रिम चैत्यालय हैं। नन्दनवनोंसे ६२३ हजार योजन की ऊंचाईपर ४ सौमनस नामक वन हैं और उनमें भी ४ चेत्यालय हैं। इससे आगे ३६ हजार योजनकी ऊंचाईपर ४ पांडुक नामके वन हैं और उनमें भी ४ जिनचैत्यालय हैं। इस तरह उक्त चार नामके सोलह वनोंमें जो १६ चैत्यालय हैं, वे पापके नाश करनेवाले हैं। उनकी मैं मनवचनकायपूर्वक वन्दना करता हूं।

मेरुपर्वतका पूर्वपश्चिमविस्तार।

मेरु गोल जड़तलैं दसहजार नब्बैकी, भूममें हजार दस, नंदनपे लहा है। नौ हजार नौसे चौवन भाग कहे तहां, सोमनस व्यालीससे बहत्तर रहा है।। पांडुक हजार एक बीच बारे चूलिका है, चौसे चौरानं वन पांडुक सरदहा है। सौमनस नंदन हैं पांचसेक, भद्रसाल-बाईस हजार पुक्व पिन्छममें कहा है।।८१॥

अर्थ-मेरु पर्वतका विस्तार गोल है । चित्रा पृथ्वीके नीचे मेरुकी जड़ दश हजार नन्ने (१००९०) योजनकी चौड़ी है । और ऊपर जहां मद्रशालवन है वहां उसकी चौड़ाई दश हजार योजनकी है । इस तरह जड़के नीचेसे चित्रा पृथ्वीतक मेरुकी चौड़ाई क्रमसे कम होती होती ९० योजन कम हो गई है । मद्रशालवनसे ५०० योजनकी ऊंचाईपर नन्दन वन है, वहां मेरु ९९५४ योजन और क्रुष्ठ माग (क्) अधिक चौड़ा है अर्थात् वहां उसकी चौड़ाई क्रुष्ठ कम ४६ योजन घटी है । नन्दन वनसे ६२५०० योजनकी ऊंचाईपर सौमनस वन है। इस ऊंचाई-मेंसे प्रारंभकी दश हजार योजनकी ऊंचाई तक तो मेरुकी चौड़ाई एकसी है—घटी नहीं है; परम्तु आगे ५२५०० योजनमें वह क्रमसे घटी है और सौमनस वनपर

<sup>\*</sup> इसमें दोनों नन्दनवनोंकी पांच पांच सो योजनकी चोड़ाई भी. शामिल है। मेरुकी चोड़ाई यहांपर ८९५४ योजन है।

४२७२% योजनकी मोटाई रह गई है । अर्थात् उतनी ऊंचाईमें ५६८२ योजनसे कुछ अधिक घट गई है । इसके ऊपर ३६ हजार योजनकी ऊंचाईपर पांडुकवन हैं । इस ३६ हजारमेंसे ११ हजार योजनकी ऊंचाई तक मेरु पर्वतकी चौड़ाई एकसी है अर्थात् वहांतक ३२७२ योजनकी ही मोटाई चली गई है । आगे वह घटी है और घटते घटते पांडुक वनके पास १ हजार योजनकी रह गई है । जिसके बीचमें चूलिकाकी चौड़ाई १२ योजन है और श्रेपमें दोनों ओर चारसी चौरानवे चौरानवे योजनके पांडुक वन हैं। (४९४+४९४+१२=१०००)

सौमनस और नन्दनवन पांच पांच सौ योजनके चौड़े हैं और मद्रशाल वन पूर्व पश्चिम बाईस बाईस हजार योजनके हैं।

चौद्ह गुणस्थानोंमें मरकर जीव कहां कहां जाता है।

मिस्र खीन संजोग, तीनमें मरन न पावै। सात आठ नव दसम, ग्यार मिर चौथे आवै॥ प्रथम चहूँगति जाय, दुतिय विन नरक तीन गति। चौथे पूरव आवबंघतें चहुँगति प्रापति॥

<sup>, \*</sup> इसमें भी दोनों सोमनसवनोंकी चोड़ाई हजार योजन शामिल है।

पंचमतें ग्यारम सात गुन, मरे सुरगमें औतरे। वंदों इक चौदस थान तिज, अजर अमर सिव-पद वरे।। ८२॥

अर्थ-तीसरे मिश्रगुणस्थानमें, वारहवें क्षीणकपायमें और
तेरहवें सयोगकेवली गुणस्थानमें जीव मरण नहीं पाता है,
यह नियम है । सातवें, आठवें, नववें, दशवें और ग्यारहवें
गुणस्थानसे यदि जीव मरण करता है, तो चौथे गुणस्थानमें
आता है. अर्थात् मरण समय अव्रतरूप होकर कार्माण योग
धारण करता है और देवगतिको प्राप्त होता है। (देशविरत
और पमत्तविरत गुणस्थानसे भी मरतेसमय चौथे गुणस्थानमें
आजाता है)।

पहले मिथ्यात्व गुणस्थानमें मरा हुआ जीव चारों गतियोंने जाता है; परन्तु देवगतिमें नवग्रैवेयिक तक ही जाता है। दूसरे गुणस्थानमें मरकर नरक को छोड़कर शेष जीन गतियोंमें अर्थात् तिर्थेच मनुष्य और देवगतिमें जाता है। चौथे गुणस्थानमें मरण करके जीव, पूर्वमें

१ इसमें इतनी विशेषता है कि सम्यक्तवको उत्पित्ति पहले यदि नरकायुका बन्ध हो चुका है फिर सम्यक्तवसहित ही मरण हो, तो पहले नरकतक ही जाता है — आगेके नरकों में नहीं जाता है । इसके सियाय यदि पहले तिर्यंचगतिका बंध मिया हो, और पीछे सम्यक्तव ग्रहण करके मरे, तो उत्तम भोगभृमिका तिर्यंच होवे । तथा मिथ्यात्व गुणस्थानमें देयगतिका बन्ध किया हो, पीछे सम्यक्तव ग्रहण कर मरे, तो स्वर्गमें ही उपजे—पातालवासी, ज्योतिषी, और व्यन्तरोंमें उत्पन्न न होवे । यदि सम्यक्तव ग्रहण करनेके पहले किसी आयुका बंध न किया हो, तो वह सरकर बड़ा देव हो—अन्यगतिमें न जाय और सोभी बड़ी ऋदिका धारक हो ।

अर्थात् मिध्यात्व अवस्थामं चारां आयुओंमेंसे जिस आयुका वंध किया हो, उसीको प्राप्त होता है । पांचवेंसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थानतक सात गुणस्थानोंमें यदि जीव मरता है, तो नियमसे खर्ग जाता है।

जो चौदहवें गुणस्थानको छोड़कर एक समयमें जरा मरणसे रहित मोक्षपदको प्राप्त करते हैं, उनकी मैं वन्दना करता हूं।

नवमें गुणस्थानमें ३६ प्रकृतियोंका क्षय।

सर्वेया इकर्नाता ।

प्रत्याखानी चारि औं अप्रत्याखानी चारि भेद, संजुलन तीनि नव नोकषाय जानिए। एकेंद्री विकलंत्रे थावर आतप उदोत, सूच्छम औ साधारन जीवनिकौं मानिए ॥ निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला अरु थानगृद्धि, नींद तीनों महाखोटी कबहूं न ठानिए। नर्क पसु गति आनुपूरवी प्रकृति चारि, नौमें गुणथानकमें ए छतीस मानिए ॥८३॥ अर्थ-प्रत्याख्यानी चार अर्थात् प्रत्याख्यानी १ क्रोध, २ मान, ३ माया, ४ लोभ; अप्रत्याख्यानी चार अशीत ५ अत्रत्याख्यानी क्रोध, ६ मान, ७ माया, ८ लोभ; संज्वलन तीन अर्थात् ९ संज्वलन क्रोध, १० माया, ११ मान; नौ नोकषाय अर्थात् १२ हास्य, १३ रति, १४ अरति, १५ शोक,

१६ मय, १७ जुगुप्सा, १८ स्त्रीवेद, १९ पुरुपवेद, २० नपुंसकवेद, २१ एकेन्द्रिय; विकलत्रय अर्थात् २२ दोइंद्रिय, २३ तेइंद्रिय, २४ चौइंद्री, २५ स्थावर, २६ आतप, २७ उद्योत, २८ प्रक्षम, २९ साधारण; तीनों निद्रा अर्थात् ३० निद्रानिद्रा, ३१ प्रचलाप्रचला, ३२ स्त्यानगृद्धि, ३३ नरक गति, ३४ पशुगति, ३५ नरकगत्यानुपूर्वी और ३६ तिर्थच गत्यानुपूर्वी इन ३६ प्रकृतियोंका नवर्वे गुणस्थानमें क्षपंक श्रेणीवाला ग्रुनि सत्तासे नाश करता है।

जिनवाणीकी संख्या।

सोलह से चौंतीस किरोर लाख तेरासिय, अठत्तरसे अठासी अच्छर ए लेखिए। इक्यावन कोर आठ लाख सहस चौरासी, छसे साढ़े इकईस ए सिलोक पेखिए।। ताको पद इक जोर इकसो बारे किरोर, तेरासी लाख सहस अट्टावन देखिए। पंच पद एते सब द्वादसांग जिनवानी, बंदें मन लाय भेदग्यानकों विसेखिए।।८४।।

अर्थ-इस पद्यमें द्वादशांगरूप जिनवाणीके अक्षरों, श्लोकों और पदोंकी गिनती बतलाई है। केवली मगवानके द्वारा जो वाणी खिरी थी और गणधरदेवने जिसे धारण करके:

गूंथी थी, उसीको जिनवाणी कहते हैं । उसमें १६३४८३-०७८८८ अक्षर हैं । ५१०८८४६२१३ स्ट्रोक हैं और उसके पद एकत्र किये जावें, तो वे ११२८३५८००५ होते हैं । इन सब पदोंकी समूहरूप जिनवाणीकी जी लगाकर बन्दना करनेसे भेदज्ञानकी दृद्धि होती है ।

चौदह गुणस्थानोंमें कर्मीका आस्रव।

पहलें पांचों मिथ्यात दूजें अनंतानुबंधी, ग्यारे अविरत प्रत्याख्यानी पांचें गहे। वैक्रियक ओ अप्रत्याख्यानी त्रसबंध चौथें, आहारक छट्ठें षट हास्य आठलों लहे॥ तीनि वेद तीनि संज्ञलन नवें लोभ दसें, असत उभे वचन मन बारहें कहे। सत अनुभय वच मन औदारिक तेरें, मिस्र कारमान चारगुनथानें सरदहे॥ ८५॥

अर्थ-पहिले गुणस्थानतक एकान्त, विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान इन पांच मिध्यात्वोंसे आस्रव होता है-आगे इनका आस्रव नहीं होता । दूसरे गुणस्थानतक अनन्तानुबन्धी कोध मान माया और लोभसे आस्रव होता

<sup>,</sup> १ उक्तं च —कोटी शतं द्वादशं चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिरव्यधिकानि चैव । पश्चाशदरो च सहस्रसंख्यमेतच्छूतं पश्चपदं नमामि ॥

है। पांचवें गुणस्थानतक ग्यारह अविरतोंसे (पांच इंद्रिय छहे: मनकी स्वच्छन्दता और पांच थावरोंकी विराधनासे ) और प्रत्याख्यानी कोध मान माया लोभ इन चारसे; इस तरह पन्द्रहोंसे आस्रव होता है । चौथे गुणस्थानतक वैक्रियिक, वैकियिक मिश्र, अप्रत्याख्यानी कोध, मान, माया, लोभ, और त्रसवध इन सार्तोसे; छहे गुणस्थानमें आहारक और आहारक मिश्र इन दोसे; आठवेंतक हास्यादि छहसे अर्थात् हास्य, रति, अरति, शोक, भय, और जुगुप्सासे; नववेंतक स्तीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद ये तीन वेद और संज्वलन क्रोध मान माया ये तीन संज्वलन कपाय इस तरह छहसे; दश्वेंतक लोभसे, बारहवेंतक असत् वचन, उमय वचन, असत् मन, उभय मन इन चार योगोंसे और तेरहवेंमें सत् वचन, अनुभय वचन, सत् मन, अनुभय मन ये चार मन-वचनयोग और औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्माण इन सातोंसे आस्रव होता है।

औदारिक मिश्र योग और कार्माणयोग चार गुणस्थानों में अर्थात् पहलें, दूसरे, चौथे और तेरहवें गुणस्थानों में होते हैं ॥

· चौदह गुणस्थानोंमें चारों आयुओंका दंध और उद्य ।

नरक आव पहलें बँघे उदय चौथे लों, पस्र आव दूजें बंघ उदे पांचमें कही। नर आव चौथे लग बंघ उदे चौदहलों, सुर आव सातें बंघ उदे चारिमें लही। नर पसुजीव नर्क पसु नर आव बंध, चौथेतें आगें चिढ़वेकों न सकति गही। चारों आव तीजे गुनथानकमें बंध नाहिं, आवनास भए सिद्ध तिनकों बंदों सही।।८६॥

अर्थ-नरक आयुका बंध पहले मिध्यात्व गुणस्थानमें होता है और उदय चौथे गुणस्थानतक होता है। पशुआयु या तिर्यचायुका बंध दूसरे गुणस्थान तक अर्थात पहिले और दूसरे गुणस्थानमें होता है और उदय पांचर्वे गुणस्थान तक होता है। मनुष्यायुका बंध चौथे गुणस्थानतक होता है और उदय चौदहवें तक रहता है। देवायुका बंध सातवें गुणस्थानतक होता है और उदय चौथे तक रहता है। किसी मनुष्य या पशु जीवने नरक पशु या मनुष्यकी आयु बांध ली हो, तो वह चौथे गुणस्थानसे आगे नहीं बह सकता है-उसके परिणामोंकी इतनी बढ़नेकी शक्ति नहीं हो सकती है। उपर्युक्त चारों आयुओंका बंध तीसरे मिश्र गुणस्थानमें नहीं हो सकता है, ऐसा नियम है। जो महात्मा इन चारों आयुओंका नाश करके सिद्ध पदको प्राप्त हो गये हैं, उनकी मैं बन्दना करता हूं।

आठ स्थानोंमें निगोद नहीं, चार स्थानोंमें सासादन जीव नहीं जाते, आदि कथन ।

भूमि नीर आगि पौन केवली औ आहारक,

९ जिस मुनिने देवगतिका बंध कर लिया हो, वह आगे ग्यारहर्वे गुणस्थान तक चढ़ सकता है; परन्तु देवगतिका बंध सातवें गुणस्थानतक ही होता है।

नर्क सुर्ग आठमें निगोद नाहिं गाइए।
सुच्छम नरक तेज वायुमें न सासादन,
भौनत्रिक पसुमें न तीर्थंकर पाइए।।
सब ही सुच्छम अंग कहे हैं कपोत रंग,
कारमान देहकी सुपेद रूप भाइए।
विपुल मनपर्जें औ पर्म औधि सर्व औधि,
ठीक लहें मोख तातें इन्हें सीस नाइए।।८७॥

अर्थ-पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, पवनकाय, केवली भगवानका परमौदारिक शरीर, छंढ गुणस्थानवर्ती सुनिके प्रगट हुआ आहारक शरीर, नारकी जीवोंके शरीर और देवोंके शरीर इन आठ स्थानोंमें, निगोद जीव नहीं होते हैं। सक्ष्म जीवोंमें अर्थात् पृथ्वीकाय, जलकाय, नित्यनिगोद और इतर निगोदके जीवोंमें, सातों नरकोंके जीवोंमें, अग्निकायके सक्ष्म बादर जीवोंमें और पवनकायके सक्ष्म वादर जीवोंमें और पवनकायके सक्ष्म वादर जीवोंमें हम तरह इन चार स्थानोंके जीवोंमें सासादन गुणस्थान नहीं होता है। अर्थात् जीव सासादन गुणस्थानके परिणामोंको वहांतक नहीं ले जासकता है। भवनित्रक अर्थात् भवनवासी देव, व्यन्तर देव और ज्योतिषी देव, तथा भोग-भूमिया और कर्मभूमिया पशु इनमें तीर्थंकरकी सत्ता सहित जीव नहीं जाता है। अर्थात् तीर्थंकर नामकर्मका बंध जिसको हुआ हो, वह जीव भवनवासीदेव आदिमें जन्म

नहीं लेता है । सक्ष्म जीव जो कि छह प्रकारके हैं, उनका रंग कापोत अर्थात् कष्तर सरीखा होता है । विग्रहगितिमें जो कामीण शरीर होता है, उसका रंग सफेद समझना चाहिये। विपुलमनः पर्यय ज्ञान, परमाविध ज्ञान और सर्वी-विध ज्ञानके धारक मुनि निश्चयपूर्वक मोक्षको पाते हैं—वे तद्भवमोक्षगामी होते हैं, इसलिय मैं उन्हें नमस्कार करता हूं !

सात नरकों और सोलह स्वर्गोंका आवागमन।

साततें निकसि पसु, छट्टे नर व्रत नाहिं, पांचें महाव्रत चौथेसेती मोख सार है। तीजे दूजे पहलेतें आय जिनराय होय, भौनत्रिक सुरग दोय एकंद्री धार है।। बारहवें स्वर्गसेती पंचइंद्री पसु होय, ऊपरकों आयो एक नरको औतार है। दक्खेंद्र सुधर्मरानी लोकपाल लोकांतिक, सर्वारथसिद्धि मोख लहै, नमोकार है।। ८८।।

अर्थ-सातवें नरकसे निकलकर जीव करूर पंचेन्द्रिय
पशु होता है-मनुष्य नहीं होता है। छट्टे नरकसे निकलकर
जीव मनुष्य तो हो जाता है; परन्तु महाव्रत धारण नहीं
कर सकता है। पांचवेंसे निकलकर मनुष्य होता है और
महावर्त भी धारण कर सकता है; परन्तु समस्त कर्मोंका
क्षयकर मुक्त नहीं हो सकता है। चौथे नरकसे निकलकर

मनुष्य होकर, महात्रत धारण करके मोक्षकों भी प्राप्त कर सकता है; पर्देतीर्थंकर नहीं हो सकता । तीसरे, दूसरे और पहले नरकसे निकलकर अचिन्त्य विभूतिका धारक तीर्थकर भी हो सकता है । भवनत्रिक देव (भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ) और सौधर्म, ईशान खगींके देव मरकर एकेंद्रा पर्यायमें भी जन्म ले सकते हैं; परन्तु एकेंद्रीमें अग्निकाय, वायुकाय सक्ष्म और साधारण जीव नहीं हो सकते हैं-वादर पृथ्वीकाय, जलकाय, वनस्पतिकाय हो सकते हैं । तीसरे सनत्कुमार स्वर्गसे बारहवें सहस्रार स्वर्गतकके देव पंचेंद्री पशु हो सकते हैं-एकेंद्रियादि नहीं हो सकते और बारहवें स्वर्गसे ऊपरके देव एक मनुष्यशरीरमें ही अवतार लेते हैं-अन्य गतियोंमें नहीं जाते । स्वर्गीके आठ युगल हैं और उनमें बारह इंद्र हैं। इन बारह इंद्रोंमें छह उत्तरके हैं और छह दक्षिणके हैं। दक्षिणके छह इंद्र, सौधर्म स्वर्गकी इंद्राणी, सौधर्म स्वर्गके चारों लोकपाल ( सोम, यम, वरुण, कुबेर ), लौकान्तिक देव और सर्वार्थिसिद्धि स्वर्गके सब अहमिन्द्र ये केवल एक है। भव धारण करके मुक्त हो जाते हैं, इसलिये उन सबको मेरा नमस्कार है ।

कषायोंके दृष्टान्त और उनके फल ।

## पाहनकी रेख, थंभ पाथरकी, बाँसबिड़ा,

१ न्रक्का निकला हुआ जीव सीधा स्वर्गमें जन्म नहीं ले सकता और स्वर्गरे च्युत हुआ सीधा नरकमें नहीं जासकता है, ऐसा नियम है । श्री मरण काले छट्टे नरकतक जो संकती है, सातवें नरकमें नहीं जा सकती।

कृमिरंग सम, चारौं नर्कमाहिं ले धरें। हललीक हाड़थंभ मेषसींग गाड़ीमले, क्रोध मान माया लोभ तिरजंबमें परें॥ रथलीक काठथंभ गोम्त देहमेलसे, कषाय भरे जीव मानुषमें अवतरें। जलरेखा वेतदंड खुरपा हलदरंग, द्यानत ए चारि भाव सुर्गरिद्धिकों करें॥ ८९॥

अर्थ-क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कपायों के परिणामों की तीव्रता मन्दता के अनुसार १६ भेद होते हैं। उन सबके क्रमसे दृष्टान्त तथा फल कहते हैं:—अनन्ता- जुबन्धी क्रोध पत्थरकी लकीर के समान अनन्त काल तक ठहरता है—बहुत ही कठिनाई से नष्ट होता है। अनन्ता- जुबन्धी मान पाषाण के खंभके समान अनन्त काल तक सीधा ज्यों का त्यों बना रहता है—सहज ही नहीं नवता है। अनन्तानुबन्धी माया बांसके भिड़े के समान बहुत ही देही मेदी रहती है—और अनन्तानुबंधी लोभ कृमिरंग अर्थात् लाख के रंगके समान बहुत ही पक्का होता है—अनन्तकालतक बना रहता है—जीव्र नहीं धुलता। ये चारों कषाय सम्यक्त्वको नहीं होने देते हैं और जीवको नरक गतिमें ले जाते हैं। अव्रत्याख्यानी क्रोध खेत जोतनेसे जैसी हलकी लकीर बन जाती है, उसके समान छह महीना तक रहता है।

अप्रत्याख्यानी मान हड्डीके स्तंभके समान हैं नव सकता है; परन्तु मुक्किलसे । अप्रत्याख्यानी माया, जिसतरह मेंढेके सींग साधारण टेदे और लड़नेमें घिसघिसकर कम होते हैं उसी तरह टेढ़ी और धीरे धीरे कम होती है। अप्रत्याख्यानी लोभ गाड़ीके ऑगनके रंग समान है-कठिनाईसे छूट सकता है। ये चार कपाय सम्यक्त्व घात तो नहीं करते हैं, परन्तु जत अणुमात्र भी ग्रहण नहीं करने देते हैं और जीवको .तिर्येच गतिमें ले जाते हैं । प्रत्याख्यानी क्रोध गाड़ीके चकेकी लकीरके समान होता है-अधिक समय तक नहीं -ठहरता है । प्रत्याख्यानी मान लकड़ीके स्तंभके समान होता है-प्रयत्न करनेसे नब सकता है । प्रत्याख्यानी माया गोमूत्रके समान कम टिढ़ाई लिये होती है । प्रत्याख्यानी लोम शरीरके ऊपर जो मैल लग जाता है, उसके समान होता है-शीघ छूट जाता है। ये चारों कपाय महावत धारण नहीं करने देते हैं और इन कपायोंसे भरे हुए जीव मायः मनुष्य गतिमें जन्म पाते हैं । ये प्रत्याख्यानी कपाय एक चारके उत्पन्न हुए अधिकसे अधिक १५ दिनतक रहते हैं। संज्वलन क्रोध पानीकी लकीरके समान है-तत्काल ही नष्ट हो जाता है । संज्वलन मान वेतकी छड़ीके समान है, जो थोड़ेसे प्रयत्नसे ही लच जाती है । संज्वलन माया खुरपाके समान है-उसमें थोड़ीसी ही टिढ़ाई रहती है और सज्वलन लोम इलदीके रंग समान है-बहुत सुगमतासे मिट जाता है। ग्रन्थकर्ता द्यानतराय कहते हैं कि ये चार कषायभाव

स्वर्गऋद्विके करनेवाले हैं; परन्तु इनके होते हुए यथाख्यातः चारित्र नहीं हो सकता है।

पहलें मिथ्या अभव्व दूसरें विभंग तीनि, लेखा तीनि अव्रत नरक देव चारमें। पसु पांचें लेखा दोय सातें लोभ दसें लग, कोध मान माया तीनि वेद नौ विचारमें। सेत तेरें नर भव्व जीवत असिद्ध चौदें, पंचलब्ध अग्यान चछ अचछ बारमें। चौतीसों भाव कहे चौदह गुनथानकमें, वे (?) उनीस बारहमें में हों अविकारमें।। ९०।

अर्थ-पहले मिथ्यात्व गुणस्थानतक मिथ्यात्व माव और अभव्य भाव ये दो भाव, दूसरे गुणस्थान तक क्रमति कुश्रुत और कुअविध ये तीन विभंग भाव (क्षायोपशिमक), चौथे गुणस्थान तक कृष्ण, नील और कापोत ये तीन लेक्या तथा अत्रत (असंयम) नरकगित और देवगित इस प्रकार छह भाव, पांचवें गुणस्थानतक पशु अर्थात् तिर्यचगित यह एक, सातवें तक पीतलेक्या और पद्मलेक्या ये दो भाव, नवें तक कोध मान माया और पुरुषवेद स्त्रीवेद नपुंसकवेद ये तीन वेद इस तरह छह भाव, दश्वें तक सक्ष्म लोभ यह यक, चारहें तक पांच लिंध्यां (दान, लाभ, भोग, उपन

भोग, वीर्य ), अज्ञान, चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन ये आठ भाव, तेरहवें तक शुक्त लेक्या यह एक और चौदहवें तक मनुष्यगति, भन्यत्व, जीवत्व और असिद्धत्व ये चार भाव होते हैं । इस तरह ये ३४ भाव ऋमसे चौदह गुणस्थानोंमें चतलाये अर्थात् यह चतलाया कि किन किन गुणस्थानींमें किन किन भावोंकी व्युच्छित्ति होती है ? जिस गुणस्थानमें जिस भावकी व्युच्छित्ति कही हो, उस गुणस्थानसे ऊपर वह भाव नहीं रह सकता । इस लिये यहांपर जिस गुण-स्थान तक जो भाव कहा हो वह भाव उससे पूर्वके गुण-स्थानोंमें तो यथासंभव मिल सकता है; परंतु उसके ऊपरके गुणस्थानमें वह भाव सर्वथा नहीं रह सकता । इनके सिवा १९ भाव वारह गुणस्थानोंमें वतलाये हैं। (देखो आगेका सवैया ) मैं इन सब भावोंसे जुदा विकाररहित हूं । क्योंकि, कर्मरूप परवस्तुके योगसे ये सब विकार उपजते हैं । शुद्ध आत्मामें इन भावोंकी करूपना नहीं है।

ज्यसम चौथें ग्यारें वेदक है चौथें सातें, छायक है चौथें चौदें, देशव्रत पांचमें। ग्यान तीनि तीजें बारें, मनपर्जें छट्टें बारें, चारित सराग छट्टें दसें कह्या सांचमें।। औषि तीजें बारें, उपसम चारित ग्यारें ही, छायक चारित बारें चौदें कर्म वाचमें।

# पंचलिंघ छायक दरस ग्यान तेरें चौंदैं, नमों भाव उनईस छुटों नर्क आंचमें ॥९१॥

अर्थ-उपशम सम्यक्तव चौथे गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक होता है । वेदक सम्यक्त्व चौथेसे सातवें गुणस्थानतक होता है और क्षायिक सम्यक्त चौथेसे चौद-हवें तक पाया जाता है । देशवत भाव पांचवें ही गुण-स्थानमें होता है । मति, श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान तीसरे गुणस्थानसे लेकर बारहवें तक, मनःपर्जय ज्ञान छहेसे चारहवें तक और सराग चारित्र छहेसे दशवें तक कहा है। अवधि दर्शन तीसरेसे बारहवें तक होता है। उपशम चारित्र एक ग्यारहवें गुणस्थानमें ही होता है । क्षायिक चारित्र बारहवेंसे लेकर चौदहवें गुणस्थानतक पाया जाता है। पांच लिंध, 'क्षायिक दर्शन (केवल दर्शन) और केवल ज्ञान ये ७ भाव तेरहवें चौदहंवें गुणस्थानमें होते हैं । इस तरह (पहिले दूसरेको छोड़कर) बारह 'गुणस्थानोंमें १९ भाव होते हैं। इन भावोंको मैं नमस्कार करता हूं, जिससे मैं नरकोंकी आंचसे छूट जाऊं-वच जाऊं। यदि पहले आयुर्वध न हुआ हो, तो इन भावोंके होनेपर फिर नरकादिके दुःख नहीं सहना पड़ते हैं।

ये १९ भाव घाति कर्मीका क्षयोपशमादि होनेसे ही होते हैं। इनके कहनेमें व्युच्छित्ति होनेका या दिखानेका वक्ताका अभिपाय नहीं है।

पहले जो ३४ माव कहे हैं उनमें कुछकी उत्पत्ति तो कमींदयसे, कुछकी क्षयोपश्चमादिसे तथा कुछकी स्वाभाविक होती है अर्थात् उनमें कर्मकी क्षयोपश्चमादि किसी अवस्था विशेषकी आवश्यकता नहीं पड़ती और उनका वर्णन ऊपर ऊपरके गुणस्थानोंमें उनकी व्युच्छित्ति दिखानेके लिये किया गया है । दोनों जगह इन भावोंके जुदा जुदा कह-नेका यही प्रयोजन है।

चौदह गुणस्थानोंमें त्रेपन भाव। क्वित (३१ मात्रा)।

चौतिस बत्तिस तेतिस छत्तिस, इकतिस इकतिस इकतिस मान ।

अट्ठाइस अट्ठाइस बाइस, बाइस बीस बारमें थान ॥ चौथे तेरे अंतिम थानक, पंच भाव सिद्धाले जान ।

सम्यक ग्यान दरस बल जीवत,

निहचैसों तू आप पिछान ॥ ९२ ॥ अर्थ-जीवोंके जो ५३ भाव हैं, वे चादह गुणस्थानोंमें कमसे इस प्रकार होते हैं:-पहले गुणस्थानमें ३४, दूसरेमें ३२, तीसरेमें ३३, चौथेमें ३६, पांचवेंमें ३१, छहेमें ३१, सातवेंमें ३१, आठवेंमें २८, नववेंमें २८, दशवेंमें २२, ग्यारहवेंमें २२, वारहवेंमें २०, तेरहवेंमें १४ और चौदहवेंमें

१३ । सिद्धालयमें पांच भाव होते हैं—सम्यक्त्य, ज्ञान, दर्शन, वल और जीवत्व । हे आत्मन्, निश्चयसे तू आपको सिद्धके समान समझ।

अव यहां यह वतलाया जाता है कि त्रेपन भाव कौन कौन हैं:—भावोंके मूलमेद ५ हैं—ओपश्मिक, क्षायिक, मिश्र, औदियक और पारिणामिक । औपश्मिकके दो भेद हैं—उपश्म सम्यक्त्व और उपश्म चारित्र । क्षायिकके नव भेद हैं—क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान—लाम—भोग—उपभोग, वीर्य । क्षायोपश्मिक या मिश्रके १८ भेद हैं—मित, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, क्रमित, क्रश्रुत, क्रअवधि, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि, क्षायोपश्मिक दान—लाम—भोग—उपभोग—वीर्य (क्षायोपश्मिक लिध्य ), क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व, क्षायोपश्मिक लिध्य ), क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व, क्षायोपश्मिकचारित्र, और संयमासंयम । औदिविक २१ भेद हैं:—४ गति, ४ कषाय, ३ लिंग, मिध्या-दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व और ६ लेश्या । पारिणा-पिकके तीन भेद हैं—जीवत्व, भन्यत्व, और अभन्यत्व ।

चारों गतियोंमें आस्रवद्वार । संवैया इकतीसा ।

वैिक्रयक दोय विना नर पचपन द्वार, आहारक दोय विना त्रेपन तिर्जंच है। औदारिक दोय दोय आहारक षंढवेद, पांच विना देवनिक बावनको संच है॥ आहारक दोय दोय औदारिक नारि नर, छहीं बिना इक्यावन नर्कमें प्रपंच है। चारों गतिमाहिं ऐसें आस्रव सरूप जान, नमीं सिद्ध भगवान जहां नाहिं रंच है॥९३॥

अर्थ-मनुष्यगितमें वैकियिक और वैक्रियिक मिश्र इन दोको छोड़कर शेष ५५ आस्रवद्वार सामान्यतासे हैं। तिर्थ-चगितमें आहारक और आहारक मिश्र इन दोको (५५ मेंसे) छोड़कर ५३ आस्रवद्वार हैं। देवगितमें औदारिक, औदारिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, और नपुंसकवेद इन पांचको छोड़कर (५७ मेंसे) ५२ आस्रवद्वार हैं। नरक गितमें आहारक, आहारकिमिश्र, औदारिक, औदारिक मिश्र, स्निवेद और पुरुपवेद इन छहको छोड़कर ५१ आस्रव-द्वार हैं। इस तरह चारों गितयों आस्रव द्वारोंका स्वरूप जानना चाहिये। उन सिद्धभगवानको नमस्कार है, जिनके कमोंका आस्रव रंच मात्र भी नहीं होता है।

चारों गतियोंमें त्रेपन भाव।

सासती सुभाव पंचभाव सिद्ध वंदत हों, तीनों गति बिना नरके पचास दीस हैं। छायकके आठ समिकत बिना मनपर्जें, चारित दो ग्यारे बिन पसु उन्तालीस हैं॥ सुभलेस्या तीनि नरनारिवेद देसव्रत, एते छहीं भाव विना नारक तेतीस हैं। हीन तीन लेस्या पंढवेद चारि भाव नाहिं, सुभलेस्या नरनारि सुरकें चौंतीस हैं॥९४॥

अर्थ-क्षायिकदर्शन, क्षायिकज्ञान, क्षायिकसम्यक्त्व, अनन्तवल और जीवत्व ये पांच भाव सिद्ध भगवानके शाक्वत स्वभाव हैं । अर्थात् उनके ये पांच भाव सदा अविनाशी हैं। ऐसे सिद्धोंकी मैं वन्दना करता हूं। नरक-गति, तिर्यचगति, और देवगति इन तीनऔद्यिक भावोंके विना वाकी ५० भाव मनुष्यगतिमें सामान्यतासे हैं । क्षायिकभाव ९ हैं, उनमेंसे सम्यक्तवको छोड़कर ८ भाव, मनःपर्ययज्ञान, और दो चारित्र अर्थात् उपशम चारित्र और क्षयोपशमिक चारित्र इस तरह ११ भावेंको छोड़कर ( त्रेयनमेंसे नरक, देव और मनुष्य इन तीनके छोड़नेसे वाकी रहे जो ५० भाव उनमेंसे ) वाकी ३९ भाव तिर्थच-गतिमें होते हैं। पीत, पद्म, शुक्ल ये तीन शुभलेश्या, और पुरुषवेद, स्त्रीवेद, देशव्रत इस तरह छह भावोंको छोड़कर (३९ मेंसे ) बाकी ३३ भाव नरक गतिमें होते हैं । कृष्ण, नील, कापोत ये तीन हीन लेक्या अर्थात अशुभ-लेश्या और नपुंसकवेद ये चार भाव ( ३३ मेंसे ) देवगतिमें

<sup>(</sup>१) तिर्यच गतिमें ३९ माव दिसाते समय जिस तरह नरकगितको कम किया है उसी तरह यहांपर नरकगितके भाव दिस्रहाते समय तिर्थचं गित घटानी चाहिये। बाकी १३ भाव उपर्युक्त ही कम होते हैं। इस तरह उक्त ३९ मेंसे ६ भाव घटाकर ३३ भाव रक्से गये हैं।

नहीं होते हैं और पीत, पद्म, शुक्ल लेक्या ( शुभलेक्या ), पुरुपवेद, स्त्रीवेद ये पांच विशेष होते हैं । इस तरह २३-४+५=३४ भाव देवगतिमें सामान्यतासे हैं।

> छहां लेश्यावालांके मिथ्यात्वग्रुणस्थानमं कौन कौन कर्मोंका बन्ध होता है ?

विकलत्रे सूच्छम साधारन अपर्जापत, नरकगित आनुपूर्वी नरक आव हैं। मिथ्यामाहिं लेस्या तीनि बांधे इकसो सतरे, नव बिना पीतके अठोत्तरसो भाव हैं।। एकंद्री थावर औ आतप इन तीनि बिना, पदम एकसो पांच बंधकों उपाव हैं। पसूगित आव आनुपूरवी उदोत चारि बिना, सुकल सो एक बांधें पुन चाव हैं।।९५॥

अर्थ-मिथ्यात्व गुणस्थानमें कृष्ण नील और कापोत इन तीन लेक्यावाले जीव ११७ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं. ( देखो ६० वें पद्यकी टीका ) । इनमेंसे विकलत्रया ( दोइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौइंद्रिय), सक्षम, साधारण, अपयीप्त, नरक गति, नरकगल्यानुपूर्वी और नरक आयु इन ९. प्रकृतियोंको छोड़कर बाकी १०८ प्रकृतियोंका बन्ध पीता लेक्यावाले करते हैं । एकेन्द्रिय, स्थावर और आतप इन तीनको छोड़कर (१०८ मेंसे ) १०५ प्रकृतियोंका बंध यद्मलेक्यावाले जीव करते हैं आर तिर्यच गति, तिर्यच आयु, तिर्यच आनुपूर्वी, और उद्योत इन चारको छोड़कर (१०५ मेसे) १०१ प्रकृतियोंका बंध शुक्कलेक्यावाले जीव करते हैं।

साधारणतः मिथ्यात्वगुणस्थानमें ११७ प्रकृतियोंका वन्ध होता है; परन्तु लेक्याके सम्बन्धसे यह विशेषता होती है। अर्थात् पीतपद्मशुक्कलेक्यावाले जीवोंके ११७ से कम अकृतियोंका बन्ध होता है।

चौरासी लाख योनियां।

सात लाख पृथ्वीकाय सात लाख अपकाय, सात लाख तेजकाय सात लाख वात है। सात लाख नित्य औ इतर सात साधारन, दस लाख परतेक इकड़ंद्री गात है।। वे ते चव इंद्री दो दो मानुष चौदह लाख, नर्क स्वर्ग पसु चारि चारि लाख जात है। चवरासी लाख जात मो ऊपर छिमा करो, हमहुनैं छिमा करी वैर किए घात है।।९६॥

अर्थ-पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, नित्य निगोद और इतर निगोद (साघारण) जीवोंकी सात सात लाख प्रकारकी जातियां या योनियां हैं। तथा प्रत्येक वन-स्पति जीवोंकी दश लाख जातियां हैं। इस तरह एकेन्द्री जीवोंकी ५२ लाख जातियां हैं। दोइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौइंद्रिय जीवोंकी दो दो लाख, मनुष्योंकी चौदह लाख, और नारिकयों, देवों तथा पशुओंकी चार चार लाख जातियां हैं। इस तरह सब ५२+६+१४+१२=८४ लाख जातिके जीव मुझपर क्षमा करें। मैं भी उनपर क्षमा भाव रखता हूं। क्योंकि क्षमाका विरुद्ध भाव जो वैर है, उसके करनेसे घात होता है—भव भवमें दुःख सहना पड़ते हैं। वे बेसठ कर्भप्रकृतियां कि जिनका नाश होनेपर केवलज्ञान होता है।

नर्क पसू गाति आनुपूरवी प्रकृति चारि, पंचेंद्रिय बिना चारि आतप उदोत हैं। साधारन सूच्छम औ थावर प्रकृति तेरै, नर आव विना तीनि मिलि सोलै होत हैं। सैंतालीस घातियाकी त्रेसिठ प्रकृति सब, नासि भए तीर्थंकर ग्यानमई जोत हैं। देवनके देव अरहंत हैं परम पूजि, तिनहीको बिंब पूजि होहिं ऊंच गोत हैं।।९७।। अर्थ-१ नरक गति, २ तिंयीच गति, ३ नरकगत्यानु-पूर्वी, ४ तिर्यचगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रियको छोड्कर शेष चार इंद्रियां अर्थात् ५ एकेन्द्री, ६ दोइंद्रिय, ७ तेइंद्रिय, ८ चौ-इंद्रिय, ९ आतप, १० उद्योत, ११ साधारण, १२ स्टूक्स और १३ स्थावर इन तेरहमें नर आयुको छोड़कर श्रेप तीन आयु मिलानेसे अर्थात् नरक आयु, तिर्यचायु और देव आयु जोड़नेसे १६ प्रकृतियां अघातिया कर्मोंकी होती हैं । इनमें घातिया कर्मोंकी ४७ प्रकृतियां (५ ज्ञानावरणी, ९ दर्शना-वरणी, २८ मोहनी, ५ अन्तराय) मिलानेसे ६३ प्रकृतियां होती हैं । इन सबका नाश करके तीर्थंकर केवलज्ञानमय ज्योतिके घारण करनेवाले हुए हैं । ये ही तीर्थंकर भगवान् देवोंके देव अरहंत और परम पूज्य हैं । इनकी प्रतिमाका पूजन करनेसे उच्च गोत्रका बन्ध होता है । अर्थात् प्रतिष्ठित कुलोंमें जन्म मिलता है।

चारों गतियोंमें कौन कौन और कितनी कितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है?

औदारिक दोय आहारक दोय नके देव,
गित आव आनुपूरवी दसीं बखानी हैं।
विकलेंत्रे सुच्छम साधारन अपर्जापत,
सोले बिन सत चार देवकें प्रवानी हैं।।
एकेंद्री थावर आतप तीन प्रकृति विना,
नर्क एक सत एक बंधजोग जानी हैं।
तीर्थंकर आहारक बिना पसू सो सतरे,
नरकें बीसासी सब नासें सिवधानी हें।।९८।।
अर्थ-आठ कर्मींकी १२० प्रकृतियां वन्धयोग्य हैं।
इनमेंसे देवगितमें १ औदारिक, २ औदारिक अंगोपांग,
३ आहारक, ४ आहारक अंगोपांग, ५ नरक गित, ६ देव
गित, ७ नरकगत्यानुपूर्वी, ८ देवगत्यानुपूर्वी, ९ नरक

आयु, १० देवायु, ये दश और १ दो इंद्री, २ ते इंद्री, ३ चौ इंद्रिय, ४ सक्ष्म, ५ साधारण, ६ अपर्याप्त ये छह इस तरह १६ प्रकृतियोंको छोड़कर शेप १०४ प्रकृतियोंका वन्ध होता है। नरकगितमें एकंद्री, स्थावर और आताप इन तीनको छोड़कर (१०४ मेंसे) वाकी १०१ प्रकृतियोंका वन्ध होता है। तिर्यच गितमें तीर्थंकर और दोनों आहारक (आहारक, आहारक अंगोपांग) इन तीनको छोड़कर (१२० मेंसे) ११७ प्रकृतियोंका वन्ध होता है और मनुष्य गितमें सामा-न्यतः एकसौ बीसों प्रकृतियोंका वन्ध होता है। इन सव अकृतियोंका नाश करनेसे जीव शिवस्थानी अर्थात् सिद्ध भगवान् हो जाते हैं।

समस्त जीवोंकी उत्कृष्ट आयु।

मृदु भूमि बारे खर भू बाईस जल सात, वात तीनि तरू कायकी दस हजार है। पंखीकी बहत्तरि सहस बियालीस सांप, आगि दिन तीनि दोइंद्री वरस बार है।। तेइंद्री दिन उनंचास चवइंद्री छैमास, सरीसृप पूरवांग नव आव धार है। मच्छ कोर पूरव मर्जुष्य पसू तीनि पल्य, सागर तेतीस देव नारकीकी सार है।।९९॥ अर्थ-मृदुभूमिकायिककी अर्थात् गेरू, हरताल आदि कोमल पृथ्वीकायिक जीवेंकी उत्कृष्ट आयु १२ हजार वर्षकी है और खरभूकायकी अर्थात् रत्न पत्थर आदि, कठोर पृथ्वी-कायिक जीवेंकी २२ हजार वर्षकी है। जलकायिकजीवेंकी ७ हजार, वायुकायिककी ३ हजार, तरुकायिककी १० हजार, पश्चियोंकी ७२ हजार, सपेंकी ४२ हजार वर्ष, अग्निकायिककी ३ दिन, शंख आदि दोइंद्रिय जीवेंकी १२ वर्ष, विच्छ्र आदि तेइंद्रिय जीवेंकी ४९ दिन, भौरा आदि चौइंद्रिय जीवेंकी ६ महीना, सरीस्ट्रप (पेटके वल सरकनेवाले) जीवेंकी ६ पूर्वीग, मच्छकी (कमभूमियां मनुष्य और पशु-ओंकी भी) एक कोटिपूर्व, भोगभूमिया मनुष्यों तथा पशु-ओंकी तीन पत्थ और देवों तथा नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयु ३३ सागरकी है।

पट पांच तीनि एक पट तीनि पट चारि, दो दो पांच एक एक चौ पट तीनों गहे। नव चौ चौ तीनि तीनि पांच एकसौ ग्यारह, दोय दो बतीस पांच तीनि तारे ए छहे।। कृतिकादि ठाइसके सब दोसे इकताछी, एक एकके ग्यारहसौ ग्यारे सरदहे। दोय छाख सतसठ हजार नवसे वानं, सबमें चिताले प्रतिबंब वानीमें कहे।। १००।।। अर्थ-कृतिकादि नक्षत्रोंकी संख्या २८ है और उनके सम्बन्धी तारोंकी संख्या २४१ है। फिर इन प्रत्येक तारोंके सम्बन्धी ग्यारह सौ ग्यारह ग्यारह तारे हैं। इस तरह सब मिलाकर २६७९९२ तारे हैं। इन सब तारोंमें जिनेन्द्रदेवके अकृत्रिम चत्यालय हैं, ऐसा जिनवाणीमें कहा है। कौन कौन नक्षत्रोंके कितने कितने और कौन कौन तारे हैं, यह नीचे लिखे कोष्टकमें बतलाया हैं!—

|         | 0/20       |      |
|---------|------------|------|
| अद्वाइस | नक्षत्रोंक | तार। |

| \$                            | कृत्तिका | Ę                          | १५ | अनुराधा         | Ę     |
|-------------------------------|----------|----------------------------|----|-----------------|-------|
| २                             | रोहिणी   | ષ                          | १६ | ङयेष्ठा         | ३     |
| ş                             | मृग      | ş                          | 99 | मूल             | 9     |
| 8                             | आर्द्री  | 8                          | १८ | पूर्वीषाढ       | 8     |
| ંષ                            | पुनर्वसु |                            | १९ | उत्तराषाढ       | 8     |
| म                             | पुष्य    |                            | २० | अभिजित          | 34 34 |
| 9                             | अश्लेषा  | ξ.                         | २१ | श्रव्ण          | ३     |
|                               | मचा      | . 8                        | २२ | धनिष्ठा         | 4     |
|                               | पूर्वा   | २                          |    | शततारिका        | 888   |
| :\$0                          | उत्तरा   | २                          | २४ | पूर्वा भाद्रपदा | ?     |
|                               | हस्ति .  | 4                          |    | उत्तरा भाद्रपदा | ं २   |
| .83                           | चित्रा   | . ?                        | २६ | रेवती ,         | ३२    |
| 33                            | स्वाती   | 8                          | २७ | अधिनी           | . 24  |
| \$8                           | विशाखा   | 8.                         | २८ | भरणी            | 3     |
|                               |          | अद्दाईसों नक्षत्रोंके तारे |    |                 | 388   |
| •                             |          | प्रत्येक तारेके तारे       |    |                 | १११२  |
| सम्पूर्ण तारे २४१×१११२=२६७९९२ |          |                            |    |                 |       |
|                               |          | _                          |    |                 |       |

#### जिनवाणीके सात भंग।

दर्व खेत काल भाव अपने चतुष्टे अस्त, परके चतुष्टेसें न नासत दरब हैं। आपसें है परसें न एक समे अस्तनास, ज्योंके त्यों न कहे जाहिं अस्त अवतव हैं।। अस्त कहें नासका अभाव अस्त अवतव, नास्त कहें अस्त नाहिं नास अवतव हैं। एकठे कहे न जाहिं अस्तनासअवतव, स्यादवादसेती सात भंग सधें सब हैं।।१०१॥।

अर्थ-प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप चतु-ष्ट्रयसे अस्तिरूप है, इसालिये उसे स्यात् (क्षंचित्) अस्ति-कृप कहते हैं और वही पदार्थ परके द्रव्यक्षेत्रकाल भावरूप चतुष्ट्रयसे 'नहीं' है, इसलिये उसे स्यात् नास्तिरूप कहते हैं। आपके चतुष्ट्रयसे वह है और परके चतुष्ट्रयसे नहीं है, इस प्रकार ये दोनों गुण एक ही वस्तुमें एक ही समय हैं, इस लिये उसे स्यात् अस्तिनास्तिरूप कहते हैं। पदार्थका स्वरूप एकान्तसे ज्योंका त्यों अर्थात् एक साथ परस्पर विरुद्ध अस्तित्व नास्तित्वादि धर्मीका समुदाय कहा नहीं जा सकता है। जिस समय अस्ति कहते हैं, उस समय नास्तिका कहना संभव नहीं होता है और जिस समय नास्ति कहते हैं उसः समय अस्तित्वका कहना नहीं बन सकता है इसलिये उसे स्यात् अवक्तव्य कहते हैं । पदार्थ स्वचतुष्ट्यसे तो अस्ति-रूप है और एक साथ अस्तिनास्तिरूप होनेसे (चौथे भंगके समान ) कहा नहीं जा सकता है, इसिलये स्यात् अस्ति-अवक्तव्य है । इसी तरह परचतुष्ट्यसे नास्तिरूप है तो भी एक साथ अस्तिनास्तिरूप पूर्ण खरूप कहनेमें नहीं आ सकता है, इसिलये स्यात् नास्ति अवक्तव्य है । और पदार्थ अपने तथा परके चतुष्ट्यसे अस्तिनास्तिरूप है; परन्तु एक साथ अस्तिनास्तिरूप कहा नहीं जा सकता है, इसिलये स्यात् अस्तिनास्तिरूप कहा नहीं जा सकता है, इसिलये स्यात् अस्तिनास्तिरूपकवक्तव्य है । इस तरह ये सातों भंग स्यादवादसे सधते हैं।

पदार्थ अनेकान्तस्वरूप है । स्यात् वा कथंचित् शब्दका आश्रय लिये विना किसी भी पदार्थका यथार्थ स्वरूप नहीं कहा जा सकता है । अग्रुक पदार्थ 'ऐसा ही है' इस प्रकार कहनेसे पदार्थिस्थत अन्य धर्मीका सर्वथा निषेध होता है इसलिये ऐसा कहना ठीक नहीं; किन्तु 'ऐसा भी है' इस प्रकार कहा जा सकता है क्योंकि इससे अन्य धर्मीका सर्वथा अभावसिद्ध नहीं होता फिर भी प्रत्येक पदार्थका स्वरूप अपेक्षासे कहा जाता है । जहां अपेक्षा नहीं है, वहीं मिध्या है (असत्य है)।

सर्वज्ञके ज्ञानकी महिमा।

जीव हैं अनंत एक जीवके अनंत गुण, एक गुणके असंख परदेस मानिए।

एक परदेसमें अनंत कर्मवर्गना हैं,
एक वर्गना अनंत परमाणु ठानिए।।
अनुमें अनंत गुण एक गुणमें अनंत,
परजाय एकके अनंत मेद जानिए।
तिनितें हुए अनंत तातें होंहिंगे अनंत,
सब जाने समैमाहिं देव सो बखानिए।।१०२॥

अर्थ-संसारमें अपनी अपनी जुदी सत्ताको लिये हुए अनन्त जीव हैं और प्रत्येक जीवके अनन्त गुण हैं। यद्यपि जीवके गुणोंकी संख्या जीवराशिसे अनन्त गुणी है, तो भी आलापसे वह अनन्त ही कही जाती है । इन गुणोंमेंसे एक एक गुणके असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं । क्योंकि जीव असंख्यातप्रदेशी है और निश्चयनयसे जीव और गुणमें भेद ् नहीं है-वे अभिन हैं । जीवके उक्त एक एक प्रदेशमें अनन्त कर्मवर्गणांएँ हैं-प्रदेशोंके साथ एकावगाहरूप हो रही हैं और एक एक कर्मवर्गणामें अनन्तानन्त पुद्रल परमाणु हैं। क्योंकि अनन्त परमाणु मिले विना कर्मरूप वर्गणाएँ नहीं बन सकती हैं । इन सब परमाणुओं में प्रत्येक प्रत्येक परमाणुके अनन्त अनन्त गुण हैं और एक एक गुण, अनन्त अनन्त पर्यायरूप परिणमन करता है तथा एक एक पर्यायके अनन्त अनन्त भेद हैं। इन सब पर्यायोंके अनन्त अनन्त भेद े वर्तमानमें हैं इनसे अनन्तगुणे पूर्वके अनन्त कालमें हो गये हैं और उनसे अनन्तगुणे आगामी कालमें होवेंगे । इन सबको एक समयमें जो जानता देखता है, उसे सर्वज्ञदेव कहते हैं।

#### कविका अन्तिम कथन।

छपय ।

वरचा मुखसों भनें, सुनें प्रानी निहं कानन।
केई सुनि घर जाहिं, नाहिं भारों फिरि आनन।।
तिनिको लिख उपगार, सार यह सतक बनाई।
पड़त सुनत है बुद्ध, सुद्ध जिनवानी गाई।।
इसमें अनेक सिद्धांतकों, मथन कथन द्यानत कहा।
सबमाहिं जीवको नाव है, जीवभाव हम
सरदहा।। १०३॥

अर्थ-शास्त्र सभादिमें मुंहसे यदि चर्चा की जाती हैशास्त्रकी वातें सुनाई जाती है, तो वहुतसे प्राणी कान
लगाकर नहीं सुनते हैं और वहुतसे सुनकर घर चले
जाते हैं-व्यापार धंधोमें फँस जाते हैं, इसलिये फिर
कभी मुंहपर भी उसे नहीं लाते हैं। ऐसे लोगोंका उपकार
देखकर-यह समझकर कि इससे उनका लाभ होगा-वे इसे
कंठ कर लेंगे, तो चरचाको नहीं भूलेंगे-यह साररूप चरचाशतक बनाया है। इसके पढ़ने सुननेसे बुद्धि बढ़ेगी।
इसमें शुद्ध जिनवाणी कही गई है। इस चरचा शतकमें

चानतराय कविने (मैंने) अनेक सिद्धान्तोंके कथनका मथन करके अर्थात् बहुतसे ग्रन्थोंका सार लेकर वर्णन किया है। इस सारे ही ग्रन्थमें जीवका नाम है अर्थात् इसके प्रत्येक पद्यमें जीवपदार्थका अथवा उसके सम्बन्धी भावों, कर्म-मकृतियों, योनियों, नरक स्वर्गीदिकोंका वर्णन है। जीव -भावका अर्थात् जीवतत्त्वका मेंने श्रद्धान किया है।



## परिशिष्ट ।

なるののない

## पृष्ठ ११२-क्षेत्रपरावर्तनका खुलासा स्वरूपः-

कोई सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक जीव जघन्य अवगाहनाके श्रीरकोः धारण करके मेरके नीचे लोकके मध्यभागमें इसप्रकार जन्म धारण करे कि जिसमें उक्त जीवके मध्यके आठ प्रदेश लोकके मध्यके आठ प्रदेश लोकके मध्यके आठ प्रदेश लोकके मध्यके आठ प्रदेशोंमें आ जाय । इसके बाद आयु पूर्ण होनेपर मर जाय । फिर संसारमें अमण कर किसी कालमें वहीं उसी प्रकार जन्म ले, मरकर फिर संसारमें अमणकर वहीं उसी प्रकार जन्म ले । इस प्रकार अमण करता करता असंख्यात बार वहीं उसी प्रकार जन्म ले । इसके बाद एक प्रदेश आगेके क्षेत्रमें जन्म ले । इसी प्रकार अणीबन्द कमसे एक एक प्रदेश बंदता हुआ लोकाकाशके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें जन्म ले । कमरहित प्रदेशोंमें जन्म लेना इसमें शामिल नहीं होता । इस तरह जितने कालमें वह जीव अपने जन्मद्वारा लोकाकाशके सम्पूर्ण प्रदेश पूरे करे, उतने कालको उसका एक क्षेत्रपरावर्तनकाल समझना चाहिए ।

पृष्ठ ११२-पुद्गेलपरावर्तनका खुलासा स्वरूपः-

इसके दो भेद हैं एक नोकर्मपुद्रलपरांवर्तनं और दूसरा कंमपुद्रलपरा-वर्तन। औदारिक वैक्रियक आहारिक इन तीन शरीरों और छह पर्याप्ति-योंके थोग्य पुद्रल वर्गणाओंको नोकंमी और शानावरणादि कंमीकी पुद्रलवंगणाओंको कर्म कहते हैं। यह जीव प्रत्येक समयमें कंम नोकर्म-वर्गणाओंको ग्रहण करता रहता है। मान लो कि किसी जीवने किसी एक समयमें जो नोकर्मवर्गणाये ग्रहण की वे दूसरे तीसरे आदि समयोंमें निर्जीण हो गई। अंब उन वर्गणाओंकी जितनी संख्या थी और उनमें जितना क्रिग्ध रूक्ष वर्णगन्धत्व तथा उनका तीव मध्यम मन्द परिणाम था, कालान्तरमें वे ही वर्गणाये उतनी ही संख्या और परिणामको लिये जब यह जीव ग्रहण करेगा, तब एक नोकर्मपुद्रल-परावर्तन होगा। इसी प्रकार किसी जीवने किसीसमयमें ज्ञानावरणादि कमों के योग्य पुद्गलवर्गणाएँ यहण की और वे द्वितीय तृतीयादि समयों में झड़ गई। अब उन वर्गणाओं की भी जितनी संख्या और जितना उसमें स्निग्ध रूक्ष वर्ण गन्ध तथा उनका तीव्र मन्द्र मध्यम परिणाम था कालान्तरमें जब वह जीव उतनी ही संख्या और परिणामको लिए उन्हीं वर्गणाओं को यहण करेगा तब एक कमेपुद्गलपरावर्तन गिना जायगा। बीचमें अगृहीत मिश्र या मध्यगृहीत अनन्त वार यहण करेगा परन्तु वह इसकी गिनतीमें न आयगा।

### —धर्मप्रश्लोत्तर ।

पृष्ठ १३० के ८९ नम्बरके प्रयक्ता जो अर्थ किया गया है उसमें जो १६ हष्टान्त दिये गये हैं वे अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलनके भेदोंके बतलाये गये हैं; परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं हैं । वे दृष्टान्त तीवता मन्द्रताकी अपेक्षा हैं सम्यक्त्व या चारित्र घातनेकी अपेक्षा नहीं । अर्थात् यह नहीं कि जो कोध पत्थरकी लकीरके समान होता है वह अनन्तानुबन्धी कोध है और जो हलकी लकीरके समान होता है वह अपत्याख्यानी कोध है; अथवा जो पाषाणके खंभके समान होता है वह अनन्तानुबन्धी मान है और जो हर्डुकि स्तंभके समान होता है वह अपत्याख्यानी है; किन्तु तीवता मन्द्रताकी अपेक्षा कोध मान माया और लोभ इन चारों कथायोंके (बाहे वे अनन्तानुबन्धी-सम्बन्धी हों चाहे प्रत्याख्यानी आदि सम्बन्धी) चार चार दृष्टान्त दिये हैं और इस तरह इन चारोंके १६ भेद बतलाये हैं । स्वाध्याय करते समय उक्त पद्यके अर्थमें इतना संशोधन कर लेना चाहिए।

## चरचासम्बन्धी अन्थ

त्रिलोकसार शिनेमिवन्द्र मिदान्तचकवर्ताहृत मुल गांधां में भार स्वं विद्वर्ध पं टोडरमेलजीहृत विस्तृत भाषा-वर्वनिका । इसी प्रन्थक आधारमें स्वं कविवर द्यानतरायजीने चरचा-शतक वनाया है। यह प्रन्थ बंडे महत्त्वका है। जनसमाजमें जैसा गामहसार सिदान्त प्रन्थका आदर है वैसा ही इस महान प्रन्थका भी आदर है। इस महान प्रन्थमें जनधमके अनुसार त्रिले ककी रचनाका खुलाता और बंडे विस्तारके साथ वर्णन किया गया है। इसका स्वाध्याय करनेवाले सहजहींमें इन बाताकी जान सकते कि जैनधमके अनुसार पृथ्वी घूमती है या स्थिर, स्वर्ण नक्षत्र घूमते हैं या स्थिर, उनकी गति किस तरह होती है, प्रहण क्यों पडता है, स्वर्ण नरक क्या है उनकी रचना केसी है, आदि। वडे साइजके पृष्ठ ४३२, सुन्दर कपडेकी जिल्दा मूल्य पा। केश

्तिलोकसार श्रीनेनियन्द्रसिद्धान्तवकवर्ताकृतः मूलः गायास सौर् श्री माधवयन्द्र त्रीवेयदेवकृतः संस्कृतटीकाः। मृत्य १॥)

×

जन-सिद्धांतप्रवेशिका स्व० पं० गोपालदास्त्रीकृत। प्रश्नोके रूपने जनधर्मके तत्त्वोका सरल रूपसे खुलासा वर्णन है। बडी उपयोगी पुस्तक है। मृत्य । १)

चरचा समोधान स्व० ५० भूधर मित्रहत । इसमें अनेक प्राचीन प्रन्योंकी पार्मिक, तात्त्विक चर्चाओंका संबद्ध और उनका संमाधान है। मुख्य २)

उपयुक्त प्रस्तकोके अतिरिक्त हमारे यहाँ सब जगहकी सब तरहकी छपा हुई पुस्तके हर समय मौजूद रहती है। यत्र लिखकर स्वीपत्र सुपत मेंगा लेजिये।

मिलनेका पता:-

छगनमल बाकलावाल, सालिक जैनयन्यरत्नाकर कार्यालय, ठि० हीरात्राग, पो० गिरगाव-वस्वहें।